

आचार्यकल्प विद्वत्विरोमणि पंडित श्री टोडरमन्त्रज्ञी विरचित श्री

# मोत्तमार्ग प्रकाशक

श्माषा-परिदर्तनकार : श्री मगनछाल जैन



। प्रकाशकः

श्री दि॰ जैन स्वाध्यायमन्दिर द्रस्ट सोनगढ (सोराप्ट्र)

श्री मोक्षमार्गपकाशकेभ्यो नमः

## प्रकाशकीय निवेदन

प्रशस्त स्यातिप्राप्त यह ग्रन्थ और ग्रन्थकार धर्म-जिज्ञासुओंको कैसे परमोपकारी हैं? कि अनाविकालसे संसारमें परिभ्रमण करते हुए इस प्राणीको सर्वेज धीतराग तीर्थकरोने—मगवान् महावीरमे दिव्यप्वति द्वारा संसार और संसारका कारण, मोक्ष और उसका कारण व स्वस्प दर्धाया। उसमें संसारका मूल कारण मिष्यात्वमायको छोड़नेके लिये तथा मोक्षके उपायको ग्रह्मण करनेके लिये तत्वनिर्णयस्य अम्यास और अपने ज्ञायकस्वमावी आत्माको पहुचानकर उसके यथार्य श्रद्धानके बल्द्वारा भूतार्य ज्ञायकस्वमावका परिग्रहण, मिष्यात्वमायका स्थाग, सम्यग्जान और स्वतर्त्वमें रमणतास्त्री वारित्रसे संसारका अभाव करना बतलाया है। सभी अर्हुन्त-भगवंतीने इसी भागं द्वारा सिद्ध परमात्मपदको प्राप्त किया। इसी मार्गको परम्परास्त्रसे अनेक दिगम्बर जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो अक्षुण्ण स्त्रसे अभी तक चला आरहा है।

जिसप्रकार सिद्धांतप्रत्योंकी रचनामें श्री धरसेनाचार्य, पुष्पदंत-मूतविल एवं टीकाकार श्री बीरसेन स्वामीका स्थान है तथा आध्यातिमक साहित्यमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य तथा श्री अमृतवन्द्राचार्य का स्थान है उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें जैनत्वके संरक्षकके रूपमें श्री एं० टाडरमलजीका स्थान है। इसी कारण आप आचार्यकल्पके नामसे प्रसिद्ध हैं। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है।

आपकी एक रचना यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है; भूल भाषा ढूंढारो है जो उस समयकी परिमाजित भाषा भानी जाती थी, लेकिन वर्तमान युगमें यह भाषा समभनेमें कठिन मानी जाती है और इस ग्रन्थकी उपयोगिताके काण्ण जैन समाजमें इसका बहुत प्रचार है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहारादि प्रांतोंके भाषः हरेक मन्दिरमें इसकी हस्तलिखित प्रतियां हैं जो हजारोंकी संख्यामें हैं, उनके द्वारा भी प्रचार हुआ है।

इस ग्रन्थका अनेक भाषाओं में अनुवाद होकर वड़ी संख्यामें प्रकाशन हो चुका है। यत ६७ वर्षों में इस ग्रन्थकी २३२०० प्रतियाँ छत्र चुकी हैं और ११००० की संख्याका यह प्रकाशन आपके हायमें है। इस प्रकार अभी तक ३४२०० की संख्या पुस्तकरूपमें प्रकाशित हो चुकी है।

१०००, साहोर बाबू ज्ञानचन्द्रजी जैन, ढूंडारी भाषा, विक्रम सं० १९५४
१०००, बम्बई जैन ग्रन्य रत्नाकर कार्यालय, "ई० सन् १९११
१०००, वाराणसी बाबू पन्नालाल चौधरी, "वीव सं० २४५१
१०००, बम्बई बनंतकीति प्रन्यमाला, "वीर सं० २४६३
१५००, दिल्ली सस्ती प्रम्यमाला, "(चार बाबू सिमों मैं) वीर सं० २४४०से २४९२
१०००, मयुरा भारतीय दि० जैन मंघ, बाबूनिक हिन्दी माषा, पि० मैं० २००५

२०००, कारंजा महावीर व्र० आश्रम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३ ६७००, सोनगढ दिगम्बर जैन स्वाघ्यायमंदिर ट्रस्ट, गुजराती भाषा (पांच आवृत्तियोंमें ) २३२००

जयपुरमें पू॰ पं॰ टोडरमलजीकी स्मृतिमें श्री पूरणचन्दजी गोदीका एवं गोदीका परिवार द्वारा पं॰ श्री टोडरमल स्मारक भवन-निर्माणके शिलान्यास समारोहके समय सन् १९६५ में आचार्यकल्प पं॰ श्री टोडरमल ग्रन्थमालाकी जयपुरमें स्थापना हुई, और उसके व्यवस्थापकोंके द्वारा प्रस्ताव आया कि—इस ग्रंथकी भाषाको आधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित कराकर बड़ी संख्यामें टोडरमल ग्रन्थमालासे प्रथम पुष्पके रूपमें प्रकाशित किया जाय। अतः यह निर्णय किया गया कि पं॰ जीकी स्वहस्तिलिखित प्रति जिसकी फोटोप्रिन्ट कोपी दि. जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ द्वारा कराई गई थी उसीके आधारसे, साहित्यकी दृष्टिको गौण तथा ग्रंथके भावोंको अक्षुण्ण वनाये रखनेकी दृष्टिको मुख्य रखते हुए, आधुनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तन कराया जावे।

पूज्य श्री कानजी स्वामीको मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ और उसके रचियता पर अत्यन्त भक्ति है। इस ग्रन्थके भावोंमें कोई परिवर्तन न हो जावे ऐसा उनका विशेष अनुरोध था, अतः यह अनुवाद तैयार हो जाने पर उसकी जांच पांच-छह विद्वानों तया पूज्य स्वामोजीके समक्ष वडी सूक्ष्मतासे की गई। जांचके कार्यमें श्री पं० हिम्मतलाल शाह B. Sc. ने वहुत श्रम किया तथा श्री माईश्री रामजीभाई, खीमचन्दभाई, व० श्री चन्दुलालजी, श्री राजमलजी, नेमीचन्द पाटनी आदिने भी बहुत श्रम किया; भावोंमें किचित् दोष न रह जाय इसलिये कई जगह प्राचीन भाषाके शब्द रहने दिये हैं, अब यह कहा जा सकता है कि पू० पंडितजीके भावोंको अक्षुण्ण रखते हुए यह एक प्रामाणिक अनुवाद है।

तत्त्विनिर्णयमें सबसे वड़ी भूल कर्ता-कर्म सम्बन्धको अन्यथा समझनेसे होती है, निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका नाम लेकर भी जीव अपनी परद्रव्यकी एकताबुद्धिका पोषण करता रहता है, अतः इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश डालनेके लिए इस ग्रंथके अन्तमें पूज्य श्री टोडरमलजीकी रहस्यपूर्ण चिट्ठी तथा श्री पंडित बनारसीदासजीकी निमित्त-उपादानकी चिट्ठी एवं उनकी कृति परमार्थ-वचिनका भी लगा दी गई है जो जिज्ञासुओंको गहराईसे समझने योग्य है।

सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन-कार्य चल रहा था उस समय आनेवाले मुमुक्षुजनोंको इतना प्रामाणिक एवं सुन्दर अनुवाद तैयार होता देखकर यह भाव होते थे कि इस ग्रन्थका खूब प्रचार हो, अतः तैयार होनेके पहले हो इस ग्रन्थकी कीमत घटानेके लिये रकमें आनेका तांता लग गया, तथा पूज्य स्वामीजीके भी भाव थे कि कमसे कम मूल्य रखना चाहिये, अतः इस ग्रंथकी कीमत दो रुपया रखनेका निर्णय हुआ। और मूल्य कम करनेके लिये अमुक रकम श्री रामजीभाई सन्मान-फंडमेंसे देनेका निर्णय किया गया। मूल्य कम करनेके लिये दानमें जो रकम आयी है उन दाताओंकी सूचो पीछे दी गई है और-वे सभी धन्यवादके पात्र हैं।

इस ग्रंयका लगत मूल्य ४-५० करीब होनेपर भी आत्मक सुन्धे ज्यायको अध्यन्त स्पःट करनेवाले इस ग्रन्यका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो ऐसी भावनासे विकय-मूल्य दो रुगवा रखा गया है।

इस ग्रन्थका आधुनिक भाषामे अनुवाद—आचार्यकरूप पंत्री टोडरमल प्रत्यसालाके व्यवस्थापकों व थी गोदीकाजी आदिकी भावनानुमार [ बड़ी गंहपामे प्रकाशित करानेके लिये ] तथार किया गया था, परन्तु बादमें थी दि० जैन स्वाच्यायमंदिर दृश्टके पास मूल्य कम करनेके लिये उपरोक्त बचन आजानेसे तथा ७००० उपरास्त संख्यामें ग्राहक, प्रकाशनके पहेल हो बन जानेसे इस ग्रन्थका प्रकाशन थी मुल्यकुन्द-नहान जैन शास्त्रमालामें थी दि० जैन स्वाच्यायमंदिर दृश्ट, सोनगढ़के हारा करानेका निर्णय किया गया। इसमेंसे ३३०० प्रतियों थी टोउरमन ग्रन्थमालाने अपने लिये प्रकाशन कराई। इस प्रकार यह ग्रन्थ दोनों ग्रन्थमालाका सम्मिन्दित प्रकाशन है। जिसकी प्रधायायूति ११०००, प्रतियोंकी है।

पूज्य श्री कानजी स्वामीने इस ग्रन्थके सरल एवं प्रामाणिकरूपमें भाषा-परिवर्तन तथा मुद्दर प्रकाशनके लिये विभेष प्रेरणा दी है। ग्रन्थकत्तीके भाव पाठारींको ज्योंके त्यो मिल सक्तें और वे मुरस्तासे उन्हें समझ सकें ऐसा उनका अनुरोध था। वर्तमानमें इन मोक्षार्यी जगत पर आपका अनैकविध महान् उपकार है, जो वननोंके हारा व्यक्त करना अनंभव है।

श्री पूरणचन्दजी गोदीका एव टोडरमल ग्रन्थमालाके व्यवस्थापक भी धन्यवादके पात्र है कि जिनके प्रयाससे यह प्रकाशन मुख्दर ढंग्से अल्प गमयमें पाठकोंको नुलभ हुआ ।

इस प्रस्थको पंडितजो हारा हस्तिलितित मूल प्रति प्राप्त करनेके लिए दिगम्यर जैन न्वाध्यायमंदिर ट्रस्टने जयपुरमें श्री पं॰ चैनमुलदासजी, श्री कस्तूरचारको कामग्रोबाल, श्री महेन्द्रकुमारजी
मेठी तथा श्री पूरणचन्दजी गोदोकासे प्रार्थना की, तदनुतार उन्होंने यद्योचन्द्रजी दोशानजी-मंदिनके
प्राप्त-भंडारमेंसे वह प्रति प्राप्त कर सोगगढ भेजी। उस प्रतिके सब पश्रेकी हो फोटो-प्रिस्ट गाँधी
करावार, एक प्रति तथा मूल अस्तिहत हस्तिलिग्ति प्रति जयपुर वाधिम भेजी गई है। दूमगी कोटोप्रिस्ट काँपीके अनुसार यह प्रस्य अच्छी तरह सगोजित होकर तथार हुआ है। द्रस्तिगित प्रति
भेजकर दोवानजी मंदिर, जयपुरके व्यवस्थापक श्री सन्दारमलजी आदिन हुँ से सहायता है है अत्
स्म उन सथका आभार मानते हैं। तदुपरात पडितजी हारा हस्तिलिग्त रहस्यपूर्ण निट्टोको नकल
मुलतान (हाल जयपुर) निवासी माधर्मी यन्युओने मोनगढ़ भेजी, उम प्रति डाग हमगो साम
आवस्यक महि मिल गई है। अतः उन माधिमियोका भी हम हुदयमे आभार गानते है।

अनुवादक धी मगभकालजो जैन-नो नियमसार, पचास्तिकाय आदि शास्त्रोके तथा अने ह पुस्तकोपे अनुवादक है-प्रस्यवादके पात्र ई जिल्होने बहुत दिन तक मानगटमें रहकर अनुवाद कर दिया है।

संशोधन-कार्यं श्री प० हिम्मतलाल जेठालाल गाह, श्री रामजीमाई, प्र० पानुराजनो आदिने अपना अमूल्य समय देकर पूज्य श्री कानजी स्थामीके समक्ष बेठकर किया है जिसी लिये हम जन सबके आभारी है। इस ग्रन्थका सम्पादन-कार्य तथा आदिसे अंत तककी छपाई सम्बन्धी सब व्यवस्था-कार्य श्री वर् गुलावचन्दजी जैनने निःस्वार्य भावसे बहुत बहुत श्रमपूर्वक किया है इसके लिये हम आपके हृदयसे आभारी हैं।

कमल प्रिन्टर्स, मदनगंज (किशनगढ़)के प्रवन्धक श्री नेमीचंदजी वाकलीवाल तथा पांचूलालजी विशेष धन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने ग्रन्थकी नये टाइपमें सुन्दर एवं त्रुटि रहित छपाई यथाशीझ कर दी है।

इस प्रकार यह अपूर्व प्रकाशन पाठकों तक पहुँचाते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आशा है कि मुमुक्षुगण इसके अध्ययनसे अपने अंतरमें मोक्षमार्गका प्रकाश प्रगट करके निज कल्याणके लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।

वीर संवत् २४९२ भाद्र० सुदी १४ ई० सन् १९६६ खीमचन्द जेठालाल शेठ साहित्य प्रकाशन समिति, श्री दिगम्वर जैन स्वाध्यायमंदिर द्रस्ट सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

नेमीचन्द पाटनी

व्यवस्थापक—आचार्यकल्प पंडित श्री टोडरमलजो प्रन्थमाला वापूनगर, जयपुर (राजस्थान)

## इस आवृत्तिका निवेदन

इस ग्रन्थकी प्रथमावृत्तिकी ११००० प्रतियां छपी थीं; परन्तु कुछ ही समयमें सब ग्रन्थ विक गये और अनेक ग्राहकोंकी मांग चाल रही। इस आवृत्तिके पहलेसे ही ६००० ग्राहक बन जानेके कारण यह दूसरी आवृत्ति प्रकाशित की गई है। पण्डित-प्रवर श्री टोडरमलजीकी स्वहस्तिलिखित मूल प्रतिका यह मात्र भाषा-परिवर्तन है। प्रथमावृत्तिके मुद्रणमें शब्दों सम्बन्धी कुछ त्रुटियाँ रह गई थीं जो इस आवृत्तिमें सुघार ली गई हैं; तथापि प्रफ-संशोधनमें कुछ भूलें रह गई हैं—जिनका शुद्धिपत्र पुस्तकके अन्तमें दिया गया है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे भूलें पहलेसे ही सुघार लें।

जिन दाताओंने ज्ञानप्रचारार्थ दान दिया है उन सबको घन्यवाद! ग्रन्थका छागत मूल्य चार रुपये होने पर भी मात्र ढाई रुपया रखा गया है।

स्वाघ्याय-प्रेमियोंके सहयोगसे इस ग्रन्थका प्रचार-प्रसार वढ़ रहा है। प्रार्थना है कि गाढ़ रुचिपूर्वक जिनवाणीका स्वाघ्याय कर आत्महितमें सावधान रहें।

सोनगढ सं. २०२६ माघ शुक्ला १४

साहित्य प्रकाशन समिति, श्री दि० जैम स्वाध्यायमंदिर दुस्ट

#### प्रस्तावना

#### प्रन्थ और प्रन्यकार

र्जन समाजमें मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थका अच्छी तरह विशेष प्रचार हो रहा है, कारण कि वह सातिशय प्रशाके घनी, आचार्यकल्प, महापंडित टोडरमलजीकी महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमें जिनागमोंके साररूप और प्रयोजनभूत विषयोंका शंका-समाधान पूर्वक अनोखा विवेचन है।

यह ग्रन्य विकमकी १६वीं शताब्दिके प्रथमपादकी रचना है । इसका अध्ययन स्वाष्याय-प्रेमियोंके लिये ही आवश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावश्यक है।

यह ग्रंय प्राचीन दिगम्बर जैनाचार्योके द्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित जिनवाणी-का रहस्य खोलनेकी अनुपम कुंजी हैं। धर्म-जिज्ञासुओंके लिये यह अमृत है, जिसे पीते जांचे पर भी तृप्ति नहीं होती।

हिन्दी छन्दोबद्ध और गद्य~साहित्यमें आज तक ऐसा कोई स्वतन्त्र महत्वपूर्ण प्रंय नहीं है जिसे हम मोक्षमार्ग प्रकाशककी तुलनामें रख सकें। मोक्षमार्ग प्रकाशक तो स्वयं एक जैनधमें अनुभवी प्रखर विद्वान द्वारा हजारों ग्रंयोंके अध्ययनका परिपाकरूप निचोड़ है, फिर भी अति सुगम है, स्वयं एक सागर है और अपने रूपमें उतना ही गंभीर है।

जो जीव अल्प प्रज्ञावान हैं उनके लिये भी यह सरल देशभाषामय प्रन्य परमोप-कारी है। जिसकी रहस्यपूर्ण गंभीरता और उत्तम संकलनावद्ध विषय-रचनाको देखकर वड़े-चड़े विद्वानोंकी युद्धि भी आश्चयंचिकत हो जाती है। इस ग्रन्यको . विष्पक्ष न्यायदृष्टिसे अवलोकन करने पर अनुभव होता है कि यह कोई साधारण ग्रन्य नहीं है किन्तु एक उच्चकोटिका महत्वपूर्ण अनुपम ग्रन्थराज है।

#### विषय परिचय

इसमें कुल नौ अन्याय हैं; प्रथम भध्यायमें प्रन्यको भूमिका, मंगलाचरणका प्रयोजन, पंच परमेण्डीका स्वरूप, अंगश्रुतको परम्परा, ग्रन्यको प्रामाणिकता आदिका कुणैव है। दृगरे अध्याण्में सांसारिक अवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख-के मूलकारण मिथ्यात्व, विषयाभिलाषाजनक दुःख, मोही जीवके दुःख-निवृत्तिके उपायोंका झूरापना और दुःख-निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया है।

चाथे अध्यायमें दु:खके मूल कारण मिथ्यात्व, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रका वर्णन, प्रयोजनभूत-अप्रयोजनभूत पदार्थोंकी समझ और उनमें गलत समझसे होनेवाली राग-द्वेपकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है।

पांचवें अध्यायमें आगम और युक्तिके आधारसे विविध मतोंकी समीक्षा करते हुए गृहीतिमध्यात्वका वड़ा ही मार्मिक विवेचन किया गया है। साथ ही अन्य मत-के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरण द्वारा जैनधर्मकी प्राचीनता और महत्ताको पुष्ट किया गया है और इवेताम्बर मतकी समोक्षा की गई है।

छठवें अध्यायमें गृहीत मिध्यात्वके निमित्तकारण कुगुरु, कुदेव और कुधर्मका स्वरूप और उनकी सेवाका फल वतलाया है।

मानवें अध्यायमें जैन मिध्यादृष्टिका विस्तृत वर्णन है, एक न्त निश्चयावलम्बी, एकान्त व्यवहारावलम्बी और उभयाभास नयावलम्बीका भ्रम वतलाकर सच्चा उपाय समझनेके लिये जैनाभासोंका युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन-दृश्का सन्यस्वरूप सामने आ जाता है और उसकी विपरीत मान्यता—जो व्यवहार-निश्चयनयोंका ठीक अर्थ न समझनेके कारण हुई थी वह दूर हो जाती है। उभयाभागपना और देव—शास्त—गुरु भक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका, सम्यक्त्वसन्मुख मिध्यादृश्का, पाँच लिध्योंका स्वरूप स्पष्ट समझमें आ जाय इस ढंगसे वतलाया है।

आठवें अध्यायमें चारों अनुयोग-शाल्लकी कथन-शैली, उनका स्वरूप-प्रयोजन और शाल्लोंमें दोप-कल्पनाओंका समाधान दिया गया है। एक प्रश्न तो ऐसा है कि द्रव्यानुयोगके शाल्ल व उपदेश सुनकर लोग स्वच्छंदी होकर पाप करेंगे अतः उनका वांचना, सुनना ठीक नहीं है, उत्तरमें कहा है कि—गधा मिश्री खानेसे मरे तो क्या मनुष्य निश्री खाना छोड़े ? अध्यात्म-ग्रन्थोंमें भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है... मेघवपिस बहुतोंको लाभ, किसीको टोटा हो तो किसी एकको मुख्य कर मेघका निषेध करना उचित नहीं है वैसे ही सभामें अध्यात्मोपदेशके सम्बन्धमें समझना चाहिये जनता ने यह परिषाटी है कि प्रथम सम्यक्तव हो, पीछे वत होता है।

मुख्यपनेसे तो निचली दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि अनेक समाचान हैं।

नवर्षे अध्यायमें मोक्षानागंके स्वरूपका निर्देश, सम्यक् पुरुषायंसे ही मोक्ष-प्राप्तिका नियम, सम्यग्दर्शनके लक्षणोंमें विपरीत अभिप्रायरिहत तत्त्वायंश्रद्धानको सर्वोत्तम सिद्ध कर उस श्रद्धानमें चारों लक्षणोंकी व्याप्ति वताई है। किन्तु सेद है कि मोक्षके कारणरूप रत्नत्रयमेंसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप भी पूरा नहीं लिखा जा सका।

हमारे दुर्भाग्यसे यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्य अपूर्ण ही रह गया, ग्रन्यका जितना अंश आज प्राप्त है उसे सम्पूर्ण ग्रन्यका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है। इस ग्रन्थमें जो भी कथन है वह बहुत ही सरल और सुगम है। तत्त्वचर्चा और उनके विषय ग्रन्यकर्ताके विशाल अध्ययन, अति निर्मल, अनुपम प्रतिमा, महान विद्वत्ता और आदिमक अनुभवका सफल परिणाम है।

जिन पंडितजीके पास टोडरमलजी अभ्यास करते थे, वे पाठ पढ़ाते समय कहते थे, "भाई! तुम्हें क्या पढ़ाऊँ! जो वतलाता हूँ वह तुम्हारे हृटयमें पहलेसे ही उपस्थित देखता हूँ।" (किववर वृन्दावन-विलास पृ० १७) पंडितेन्द्र श्री जयचन्द्रजीके पास किववर वृन्दावनजीने कई प्रश्न कान्यरूपमें भेजे थे, उनमें एक प्रश्नका उत्तर पं० जी ने लिखा है। "प्रश्नः—टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्य पूरन भया नाहीं, ताकों पूरन करना योग्य है। उत्तरः—सो कोई एक मूल ग्रन्यकी भापा होय तौ हम पूरण करें। उनकी बुद्धि बड़ी थी यातें विना मूलग्रन्यके आश्रय उनने किया, हमारी एती बुद्धि नाहीं, कैसे पूरन करें?" (वृन्दावन-विलास पृ० १३२)

पं० जी अवाधित न्यायवेता एवं सर्वज्ञ वीतराग कथित तस्वोंको ही सत्य माननेवाले दृढ्जीवी थे । आजकल तो सव जगह धार्मिक दृष्टिकोणसे भी सर्वधमं समभावकी चर्चा सुननेमें आती है, यहाँ तक कि सभाएँ भी इसी छंगमे प्रस्ताव करती हुई देखी जाती हैं। इस संबंधमें प्रस्तुत ग्रन्थमें जो चर्चा की गई है वह निम्न प्रकार है:—

प्रश्न:—आपके राग-द्वेष है अतः आप अन्यमतका निषेध और अपने मतका समर्थन करते हैं।

उत्तर:--- यथार्थ बस्तुके प्रतिपादनमें राग-द्वेप कुछ भी नहीं है। प्रस्त:--- राग-द्वेप नहीं है तो अन्यमत बुरे हैं और जैनमत अच्छा है ऐस कहते हैं ? साम्यभावमें तो सवको समान समझना चाहिये, आप मतका पक्ष क्यों करते हैं ?

उत्तर:--बुरेको बुरा और अच्छेको अच्छा कहनेमें राग-द्वेष नया है ? बुरेको और भलेको समान समझना तो अज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं है। (पृ० १३६)

पाठक देखेंगे कि—कितना दृढ्तापूर्ण और स्पष्ट उत्तर है। सवका भला वननेके लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये धार्मिक दृष्टिकोणसे भी उदारता और
समभावका झूठा आवरण ओढ़कर सर्वधर्म समभावका राग अलापनेवाले यह भूल
जाते हैं कि जब सब धर्म समान नहीं हैं तब उनमें साम्यभाव भी कैसे हो सकता है?
एक माँस, मिदरा, मैथून, हिंसादिकको धर्म कहता है, दूसरा उसको पाप कहता है;
जब इन दोनोंमें इतनी विषमता है तब उनमें समानता कहना अशक्य है; सब मतोंमें मोक्षसुखका सच्चा उपाय वतलाया है ऐसा मानना वह तो आत्मवंचना और
घोर अज्ञानता है।

सातवें अध्यायमें एकान्त निश्चयाभासी और एकान्त व्यवहाराभासी जैनोंको मिथ्यादृष्टि बतलाया है वहाँ एक तीसरे प्रकारके जैन मिथ्यादृष्टि निश्चयव्यवहारावलंबी (उभयाभासी) का भी वर्णन किया है। शास्त्र-स्वाध्याय और
पारस्परिक चर्चाओंमें एकान्त निश्चयी और एकान्त व्यवहारीको ही मिथ्यादृष्टि
कहते सुनते आये हैं; परन्तु उभयनयावलंबी भी उभयाभासी मिथ्यादृष्टि है ऐसा
कहना यह एक आपकी विशिष्टता है और शास्त्रोंके मर्मको खोलनेवाली है। आपने
ऐसे मिथ्यादृष्टियोंके सूक्ष्म भावोंका विश्लेषण करते हुए कई मार्मिक बातें लिखी हैं।
उदाहरणके लिये आपने इस बातका खंडन किया है कि—"मोक्षमार्ग निश्चयव्यवहारकप दो प्रकारका है।" वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहाराभासी
मिथ्यादृष्टियोंकी है। वास्तवमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो
प्रकार है। (देखो इसमें पृ० २४८ तथा समयसार गा० ४१४ सं० टीका सिहत)

समयसार गा० ४१४ की सूचिनकामें कहा है कि — व्यवहारनय ही मुिनिलिंग-को और श्रावकिंगको दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमार्ग नहीं कहता,—इस प्रकार अब गायामें कहते हैं:—

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि भणति मोक्षपथे । निब्चयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्विलिगानि ॥ ११४ ॥ अन्ययार्थे—व्यवहारनय दोनों लिगोंको मोक्षमार्ग कहता है (अर्थाष्ट्र व्यवहारनय मुनिलिंग और गृहीलिंगको मोक्षमार्ग कहता है ); निश्चयनय सर्व लिगोंको (अर्थात् किसी भी लिंगको ) मोक्षमार्गमें नहीं मानता।

संस्कृत टीकाका हिन्दी—"श्रमण और श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यक्तिंग मोक्षमार्ग है—ऐसा जो प्रस्पण-प्रकार (अर्थात् इस प्रकारको जो प्रस्पणा) वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्रस्पणा) स्वयं अणुद्ध द्रव्यकी अनुभवनस्वरूप है इसल्यि उसको परमार्थताका लगाव है × × " विशेष देखो पंचास्तिकाय गाया १५९ की अमृतवन्द्राचार्यकी सं० टीकामें तथा वृ० द्रव्यसंग्रह गाया ३९ की उत्यानिकामें। वहां 'निरूपयित'का अर्थ 'निरूपण-प्रकार' स्पष्ट लिखा है। प्रयम ही सूत्रके पूर्वांचंमें व्यवहार मोक्षमार्गका और उत्तरार्थमें निश्चय मोक्षमार्गका निरूपण करते हैं ऐसा कहा है।

पूर्वाचार्योने जो वात कही है उसीको स्पष्टतासे पं० टोडरमलजीने कही है। अतः वास्तवमें मोक्षमार्भ दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्भका निरूपण दो प्रकार है। पाठण देखेंगे. कि जो लोग निरचयसम्प्यदर्शन व्यवहारसम्प्यदर्शन, निरचयरत्म्य व्यवहारस्त्रम्य , निरचयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि दो भेदोंको रातदिन चर्चा करते रहते हैं और दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं ऐसी घोषणा कर रहे हैं—उनके मन्तव्यसे पं०जीका मन्तव्य कितना भिन्न है ? अतः पंडितजीने उनको मिथ्यादृष्टि, भ्रममें पड़ा हुआ कहा है। पं०जीका यह कथन भी भगवान कुन्दकुन्दाचार्यकृत सम्पत्सार गाया ४१४, प्रवचनसार गाया ८२-१९१, पंचास्तिकाय गाया १५९, वृ० द्रव्यसंग्रह गाया ३९की भूमिका और टीकाके अनुसार ही है।

आगे चलकर पं॰जोने लिखा है कि-दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है इसिलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं वन सकता। अज्ञानियोंकी ऐसी घारणा है कि-न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार किन्तु दोनों ही उपादेय हैं-समकक्ष हैं, किन्तु पंडितजीने ऐसे श्रद्धानको मिक्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति वतलाई है।

यदि दोनों नयोंका कथन उपादेय ही हो तो जैनशासन 'हेय'के कथनसे रहित ठहरेगा, किन्तु ऐसा मानना घोर अज्ञान है।

मोक्षका कारण गुद्ध परिणाम है लेकिन ग्रुभागुम परिणति बन्यका ही कारण है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पंडितजी ने पृ० नं० २५५ में कहा है कि (१) ग्रुमीप्रपरेग्- को वंघका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि वंघ और मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है, इसलिये एक ही भाव पुण्यबंघका भी कारण हो और मोक्षका भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है। "

"वस्तु विचार करने पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि बंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना।"

नोंध-उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत है जो कि निम्नप्रकार है:-

- (१) दान, पूजा, व्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह भावपुण्य होनेसे और शुद्ध वुद्ध एकस्वभाव शुद्धात्मासे भिन्न होनेसे 'हेय' स्वरूप है। (श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१–१३२ की जयसेनआचार्यकी टीका)
- (२) अरिहंत सिद्धकी मक्ति; व्यवहारचारित्रके अनुष्ठानमें भावनाप्रधान चेष्टा X X वह प्रशस्त राग है अतः यह सिद्धान्त सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि दोनोंको समानरूपसे लागू पड़ता है ऐसा जानना । (पंचास्तिकाय गा० १३५, १३८, १७१ तथा गा० १६८ की टीकामें यही बात है)।
- (३) पद्मनंदीपंचिविशतिका-धर्मोपदेश अधिकार श्लोक नं० ८१ में भी कहा है कि शुद्धात्माश्रित रत्नत्रय वंधका विनाश करते हैं; वाह्यरत्नत्रय केवल बाह्य पदार्थों (जीवाजीवादि)को ही विषय करता है और उससे शुभाशुम कर्मोंका वंध होता है।

'सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमार्गरूप आर्जवधर्मका फल स्वर्गगति है' (सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनंदी, धर्मोपदेश अधिकार गा० ८९ पृ० ३७)

"निश्चय है वह अमृत है और उससे द्वितीय अर्थात् व्यवहार संसार है।"

(एकत्वसप्तति इलोक ३२ पृ० ११७)

इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य, श्री पद्मनंदीपंचिवशतिके कर्ता पद्मनंदी आचार्य तथा श्रुतिनपुण वुद्धिके धारक सब साधुगण प्रतिपादन करते हैं; आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी भी उसी प्रकार कथन करते हैं।

इस ग्रन्थमें एक वड़ी प्रयोजनभूत वात—'जैन शास्त्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति' वतलाई गई है, जो इस प्रकार है:— व्यवहारतय स्व-द्रव्य, पर-द्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिकको किसीका किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिश्यात्व है, इसिलये उसका (-ऐसी मान्यताका) त्याग करना। तथा निश्चयनय उसीको ययावत् निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्य होता है, इसिलये उसका श्रद्धान करना।

प्रश्न:—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है सो कैसे ?

उत्तर:-जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यतासहित ब्याख्यान है उसे तो "सत्यार्य ऐसे ही है" ऐसा जानना तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है, उसे "ऐसा है नहीं, निभिचादिकी अपेक्षा उपचार किया है" ऐसा जानना । इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानकी समान सत्यार्थ जानकर 'ऐसे भी है' 'ऐसे भी है' — इसप्रकार भ्रमख्प प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना नहीं कहा है।"

पं०जीका यह कथन जैनागमसे सिद्ध है। उसमें कुछ आगमायार:—
१ श्री समयसार गा० ४७, ४८, ५७-५८ टीका सिह्त अजीव अधिकार
२ ,, गा० १०५, १०६, १०७-८ टीका सिह्त कर्त्ताकमें अधिकार
३ ,, गा० २७२-७६-७७ .. वंध अधिकार
४ ,, गा० ३२१से२७, ३५६से६५, ४१४ , सर्वविगुद्धज्ञान अधिकार
५ प्रवचनसार गा० १८९ से १९२ टीका सिह्त

इन दो सी वर्षोमं स्वाध्याय और तत्त्वचर्चाके प्रेमी समाजमें इस ग्रन्थने ऐसा स्थान बना लिया है कि— उसका नाम सामने आते ही उसके लिये श्रद्धा उमड़ पड़ती है, और सब कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे मुसंगत होनेसे उसे स्वाध्यायप्रेमी-जन जिनागमसे कुछ कम नहीं समझते । अतः यह ग्रन्थ स्वतंत्र आगम-ग्रन्थ है, जिन-वाणीरहस्यका कोप ही है।

वर्णर-दौन्ही

सातिदाय प्रज्ञाके धनी पंडितजीकी विशेषताओंका वर्णन करना अशक्य है किन्तु ग्रन्थमें विषयोंकी वर्णनर्शेली बड़ी ही सरल, रोचक और बोधगम्य है। कठिनतर तत्त्वचर्चाओंको भी बड़ा सरल वनानेका प्रयत्न किया गया है। जिस विषयको उठाया गया है उस पर खूव ऊहापोह किया गया है और जबतक उसके हरेक पहलू पर विचार नहीं कर लिया गया तवतक आगे नहीं वढ़ा गया। जहाँ बढ़ा गया है वहाँ यह कहकर वढ़ा गया है कि इस विषयका आगे खुलासा करेंगे। विषयको सरल करनेमें वही शैली अपनाई गयी है अर्थात् प्रत्येक विषय पर यथासम्भव प्रश्न उठाकर उनका समाधान किया है, इतना ही नहीं विलक विषयको समझनेमें दृष्टान्त दिये हैं, उनका इतना सुन्दर प्रयोग हुआ है कि प्रतिपाद्य विषयको गले उतारनेमें कठिनाई नहीं होती।

#### ग्रन्थकी भाषा

मूलतः यह ग्रन्थ ढूंढारी भाषामें है, जो जयपुर और उसके आसपासके प्रदेशोंमें बोली जाती थी। पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिन्दी साहित्यका वहुतसा भाग ढूंढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जैनदर्शनके अनेक मर्मज्ञ और आत्मज्ञ विद्वान उस समय जयपुर और उसके आसपास ही हुए हैं। स्वयं जयपुरमें जैनोंकी आवादी ही इतनी अधिक थी कि उससमय लोग उसे 'जैनपुरी' कहते थे। जयपुर ही ऐसा केन्द्र-स्थान था कि जहाँ सैंकड़ों शास्त्रोंकी इसी भाषामें नकल कराकर माँगके अनुसार देशके विभिन्न मंदिरोंमें पहुंचाये जाते थे।

### ग्रन्थान्तरीकी साक्षी

ग्रन्थकारके वचन ही ग्रन्थकी प्रमाणताके लिये पर्याप्त हैं, क्योंकि श्री टोडरमलजीकी आत्मजताके साथ-साथ असाधारण विद्वत्ता, विचारकता और सदाचारता न केवल सर्वोपिर थी, परन्तु अन्य विद्वान भी उनको तथा उनके विचारको पवित्र मानते थे, फिर भी अपने कथनके समर्थनमें उन्होंने आवश्यकतानुसार सर्वत्र ही ग्रन्थान्तरोंके प्रमाण दिए हैं। इसतरह एक ग्रन्थमें अनेकों अवतरणोंका संग्रह ग्रन्थकी महत्ता और गंभीरताको वहुत ऊँचा उठा देता है।

ग्रन्थके किसी भी प्रमेयको पढ़नेके बाद उसके समर्थनमें फिर अन्य ग्रन्थोंके टटोलनेकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ग्रन्थकार स्वयं ही अन्य ग्रन्थोंके इतने प्रमाण वे देते हैं कि जिज्ञासु मन उन्हें देखकर ही शान्त हो जाता है।

## आचार्यकरप पं० टोडर्मलजी

जैन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली आत्मज्ञ श्री पं० टोडरमलजी हैं, शास-स्वाध्यायके प्रेमीजनोंमें आपका नाम सुप्रसिद्ध ही है। आप हिन्दीके गद्य-लेखक विद्वानोंमें प्रथम कोटिके विद्वान हैं; जीवनके थोड़ेसे समयमें जैन समाजका जो महान उपकार किया है वह किसीसे भुलाया नहीं जा सकता। आज आपकी प्रत्येक रचना ज्ञानिष्पासुओं ते तृष्तिका कारण वनी हुई है और आपके वचन प्राचीन आचार्योंकी तरह ही प्रमाण माने जाते हैं। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात विद्वत्ताके कारण गृहस्य होकर भी 'आचार्यक्रस्य' कहलानेका सौमाग्य आपको हो प्राप्त हैं। धर्म-जिज्ञासुसे लेकर प्रौढ़ विद्वान सभीके लिये यह 'मोक्षमागंप्रकादाक' ग्रन्य अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। आज तक ३४२०० पुस्तकें हिन्दी, गुजराती, मराठीमें छप चुकी हैं, वही इसकी उपयोगिता सिद्ध करती हैं।

पण्डितजीका जन्म संवत् १७९७के लगभग जयपुरके खंडेलवाल जैन परिवार तथ 'गोदीका' गोत्रमें हुआ । जोगीदास आपके पिता थे और माताका नाम रम्भावाई था । बचपनमें ही इनको व्युत्पन्नमितिको देखकर इन्हें सूब पढ़ाकर योग्यतम पुत्र बनानेका निरुचय कर, ४-५ वर्षकी अवस्थामें इन्हें पढ़ाने बैठा दिया गया । वाराणसीसे एक विशेष विद्वान इनको पढ़ानेके लिये बुलाया गया । पं ठोडरमलजीको १०-१२ वर्षमें ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जैसे कठिन विषयोंमें गम्भीर ज्ञान प्राप्त हो गया ।

[ एक जनश्रुति श्री टोडरमलजीके जीवनके वारेमें सुनी जाती है कि—
एक जैन विद्वानने निमित्तज्ञान द्वारा जाना कि यह वालक अवस्य अपने जीवनमें
धर्मधुरंधर वीरपुरुष होगा..., पश्चात् उन्होंने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन
किया कि यदि इस वालकको पढ़ानेके लिये मुझे समर्पित कर हें तो अल्प समयमें
ही. सर्वोत्तम विद्वान वन जायगा। तव दीवान सा० ने वड़े हर्पके साथ, गाजे-वाजेके
साथ वालकके माता-पिताके पास जाकर उसे पढ़ानेका सुझाव दिया, जिसे मातापिताने सहर्प स्वीकृत कर लिया। वालक थोड़ेसे समयमें ही पढ़कर आज्ञातीत
विलक्षण बुद्धिमान वन गया।]

इनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी, गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे अधिक याद करके उन्हें सुना देते थे। इनके शिक्षक उनकी प्रतिभा एवं सातिशय युत्पन्नमति-को देखकर दङ्ग रह जाते और इनकी सूक्ष्मवुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे।

'मोक्षमागं प्रकाशक' ग्रन्थकी भूमिकामें स्वयंका परिचय दिया है कि "मैंने इस कालमें मनुष्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूर्व संस्कारसे वा भला होनहार या इसिलये मेरा जैनधर्ममें अभ्यास करनेका उद्यम हुआ।" यह कथन आपकी पूर्वभवकी साधना और वर्तमान असाधारण योग्यताको सूचित करता है। आप जन्मजवाहर तो ये ही, अपर्वं पुरुषार्थके बल द्वारा आप महत्वपूर्ण आत्मप्रशाके घनो वन गये। अतएव योड़े

समयमें सर्वज्ञ वीतराग कथित चारों अनुयोगोंका अध्ययन करके आपने आगमोक्त उपयोगी सर्व रहस्यका अनुगम किया। जिसके फलस्वरूप आपने महान्-महान् सिद्धान्त-ग्रन्थोंकी टीका की और जिनवाणीका संपूर्ण सार लेकर अतिसुगमधीली द्वारा अपने एक मीलिक ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशककी रचना कर, कल्याणार्थी जीवोंको अपूर्व-अमूल्य आत्मनिधिका भान कराया। यदि आज यह मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो जिनागमका गूढ़ रहस्य तथा प्रयोजनभूत तत्त्व स्पष्टतासे समझमें नहीं आते। पं०जी स्वयं इस ग्रन्थकी भूमिकामें लिखते हैं कि "टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लिबसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार, पुरुपार्थ-सिद्धि-उपाय, अप्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्टु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिन विपें हमारे बुद्धि-अनुसार अभ्यास वर्त्ते है।"

पं०जीका अपना और उनके माता-पिता एवं कुटुम्बीजनोंका परिचय श्री लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आदि सामग्री परसे कुछ पता चल जाता है। प्रशस्तिके वे पद्य इसप्रकार हैं:---

"में हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वस्प मेयों, छग्यो है अनादितें कलंक कर्म मलको। ताहिको निमित्त पाय रागादिक भाग भये, भयो है शरीरको मिलाप जैसें खलको। रागादिक भावनिको पायकें निमित्त पुनि होत कर्मबन्ध, ऐसो है बनाव कलको। ऐसें ही भ्रमत भयो मानुप शरीर जोग, बनें तो बनें यहाँ उपाव निज अलको?'। ३६॥

### दोहा

रम्भापित सुत गुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो पान है, घारें पगट प्रकाश ॥ ३०॥

में आतम अरु पुद्गल खंध, मिलकें भयो परस्पर बंध ।
सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुप नाम कहाय ॥ ३८॥

गात गर्भमें सो पर्याय, करके पूरण अंग सुभाय ।

वाहर निकसि मगट जब भयो, तब कुहुम्बको मेलो भयो ॥ ३९॥

नाम घरघो तिन हर्षित होय, 'टोडरमल्ल' कहे सब कोय ।

ऐसो यहु मानुप पर्याय, बधत भयो निजकाल गमाय ॥ ४०॥

देश हुंहारह मांहि महान, नगर 'सवाई जयपुर' थान ।

तामें ताको रहनो घनो, थोरो रहनो ओई बनो ॥ ४१॥

विस पर्याय विर्षे जो कोय, देखन-नाननहारी सीय।
में हूं जीवद्रव्य, गुनभूष, एक अनादि अनन्त अरूप ॥ ४२ ॥
कर्म उदयको कारन पाय, रागादिक हो हैं दुःखदाय।
ते मेरे आपाधिक भाव, इनिकों विनयं में शिवराय। ४३ ॥
वचनादिक लिखनादिक किया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय रिया।
ये सब हैं पुद्गल का खेल, इनिमें नाहि हमारो मेल ॥ ४४ ॥

इन पद्यों परसे आपके आध्यात्मिक जीवनकी झांकीका दिग्दर्शन होता है। आपके ग़ुरुका नाम पं० बंशीधर था, इन्होंसे पं०जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी। आप अपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके अर्थका शीघ्र ही अवधारण कर छेते थे। फलतः थोड़े ही समयमें जैन सिद्धान्तके उपरान्त व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार, कोष आदि विविध विषयोंमें दसता प्राप्त कर ली थी।

ं पंडितजीने वस्तुस्वरूपका अवलोकन कर सर्वज्ञ वीतराग-कियत न्यायी पंयका अनुसरण किया, जैनियोंमें जो शियिलता थी उसको दूर करनेका प्रयत्न किया, गुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन दिया और जनतामें सच्ची धार्मिक भावना एवं स्वाध्यायके प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधमंके ममंको समझनेमें समयं हुई और फलतः अनेक सज्जन और स्त्रियां आध्यात्मिक चर्चाके साथ गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके जानकार बन गये। यह सब उनके प्रयत्नका ही फल था।

सहधर्मी भाई रायमञ्जजीने आपका परिचय देते हुए लिखा है कि—" अर टोडरमलजी सू मिले, नानाप्रकारके प्रश्न किए टोडरमलजीके ज्ञानकी महिमा अदूभुत देखी ।...अवार अनिष्ट काल विष टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम (ज्ञानका विकास ) विशेष भया।" पं. देवीलालजीने लिखा है कि—'टोडरमलजी महायुद्धिमानके पास शास्त्र सुननेका निमित्त मिला।

ममाकी-बुद्धिकी अलौकिक विशेषता और कान्यशक्ति

पंडितप्रवर टोडरमलजीकी बुद्धिकी निर्मलताक सम्वयमं ब्रह्मवारी राज-मलजी ने सं० १८२१ की चिट्ठीमें लिखा है "साराही विषे भाईजी टोडरमलजीके ज्ञान-का क्षयोपन्नम अलौकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण कई लाख छोक टीका बनाई और ५-७ ग्रन्थोंकी टोका बनायवेका उपाय है। सो आयुकी अधिकता हुए बनेगी। अर घवल, जयघवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा वहाँ दक्षिण देशसू पांच सात और ग्रन्थ ताड़पत्र विषे कणटिकी लिपिमें लिल्या इहाँ पथारे है। याह मुल्ली वांचें हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करें हैं वा कर्णाटकी लिपिसे लिखि ले हैं। इत्यादि न्याय, व्याकरण, गणित, छंद-अलंकारका याके ज्ञान पाइए हैं। ऐसे पुरुष महंत्रबुद्धिका धारक इसकाल विषे होना दुर्लभ है तातें वासुं मिलें सर्व संदेह दूरि होइ हैं।"

इससे पं॰जीकी प्रतिभा और आत्मज्ञानरूप विद्वत्ताका अनुभव सहज ही किया जा सकता है।

आप केवल हिन्दी गद्यभाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य-रचना करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य-रचना अच्छी तरहसे कर सकते थे। गोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमें ही लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शास्त्रभंडारमें मीजूद है। इसके सिवाय संदृष्टि अधिकारका आदि-अन्त मंगल भी संस्कृत श्लोकोंमें दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

संदृष्टेर्ल्लिसारस्य क्षपणासारमीसुपः। प्रकाशिनः पदं स्तीमि नेमिन्दौर्माधवप्रभोः॥

यह पद्य प्रचर्षक है। प्रथम अर्थमें क्षपणासारके साथ लिब्बसारकी संदृष्टिको प्रकाश करनेवाले माधवचन्द्रके ग्रुरु आचार्य नेमिचन्द्र सैद्धान्तिकके चरणोंकी स्तृति की गई है और दूसरे अर्थमें करण-लिब्बके परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाको प्राप्त और समीचीन दृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तृतिका उपक्रम किया गया है।

इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन अर्थोंको लिये हुए है और उसमें शुद्धात्मा (अरहन्त), अनेकान्त वाणी और उत्तम साधुओंको संदृष्टिकी निर्विच्न रचनाके लिये नमस्कार किया गया है। वह पद्य इस प्रकार है:—

शुद्धात्मानमनेकान्तं सानुम्रत्तममंगलम् । वन्दे संदृष्टिसिद्धचर्थं संदृष्ट्यथप्रकाशकम् ॥

हिन्दी भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरणका एक पद्य नीचे दिया जाता है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस पद्यके प्रत्येक पदपर विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारोंके निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं। वह पद्य इस प्रकार है:—

में नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मेंनमान विन दानधन, एनहीन तन छीन॥ इस पद्यमें वतलाया गया है कि मैं ज्ञान और घ्यानरूपी धनमें लीन रहनेवाले, काम और (घमंड) से रहित भेघके समान धर्मोपदेशकी दृष्टि करनेवाले, पापरहित और क्षीण धरीरवाले उन नम्न जैन साधुवोंको नमस्कार करता हूँ। यह पद्य गोमूत्रिका वंधका उदाहरण है। इसमें अपरसे नीचेकी वोर क्रमशः एक-एक बक्षर छोड़नेसे पद्यक्ती कपरकी लाइन वन जाती है और इसी तरह नीचेसे अपरकी बोर एक-एक ब्रक्षर छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी वन जाती है। पर इस तरहसे चित्रवंध कविता दुष्ट् होनेक करण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने-विचारनेके बाद उन्तुं कविताके रहस्यका पता चल पाता है।

पंडितजी गृहस्य थे-घरमें रहते ये परन्तु वे सांसारिक विषयभोगोंमें आसक न होकर कमल-पश्रके समान अलिप्त थे और संवेग-निर्वेद आदि गुणोंसे अलहत थे। अध्यात्म प्रत्योंसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। उनकी मधुर वाणी श्रीताजनोंको आह्रष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम सन्तोपका अनुमव करते थे। पंडित टोडरमलजीके घर पर ज्ञानागिलापियोंका लासा जमघट सा लगा रहता था। ज्ञानाभ्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति आता था उसे आप वड़े प्रेमके साथ ज्ञानाभ्यास कराते थे। इसके सिवाय तत्त्वचर्यका तो वह किन्द्र ही वन रहा था, वहाँ तत्त्वचर्यके रिसक मुमुञ्जन वरावर आते रहते थे और उन्हें आपके साथ विविध विषयों पर तत्त्वचर्यक तरात था। अपनी शंकाओंका समाधान सुनकर वृद्धा ही सन्तोप होता था और इस तरह वे पंडितजीक प्रेममय विनम्न व्यवहारसे प्रमावित हुए विना नहीं रहते थे। आपके शास्त्रमचमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित, चतुर और विशिष्ट श्रोताजन आते थे। उनमें दीवान रतनचन्दजी अजवरायजी, त्रिलोकचन्दजी पाटणी, महारामजी, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रीचन्दजी सोगानी और नैमचन्दजी पाटणीके नाम लास तौरसे उल्लेखनीय हैं। बतवा निवासी श्री पं० वेवीदासणी गोगाको भी आपके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुननेका खवसर प्राप्त हुला था। उनका

<sup>\*</sup> दीवान रतनपदिनों और वालचन्दनी उस समय नयपुरके साधमियोंमें प्रमुख थे। वे यहें ही धर्मात्मा और उदार सज्जन थे। रतनवन्दनीके लयुभाता यथीचन्दनी दीवान थे। दीवान रतनचन्दनी निक्सं १८२१ से पहले ही राजा भाषविद्यानीके समयमें दीवानपद पर आसीन हुए थे और निक्सं १८२९ में जयपुरके राजा पृष्वीसिंहके समयमें थे और उसके बाद भी कुछ समय रहे हैं। पंक दीलतरामजीने दीवान रतनचन्दनीकी प्रेरणांते निक्सं १८२७ में पंक टोडरमलजीकी पुरुषांवसिद्युनायकी लयूरी टीकाको पूर्ण किया था।

प्रवचन वड़ा ही मार्मिक और सरल होता था और उसमें श्रोताओं की अच्छी उपस्थिति रहती थी।

### तत्कालीन धार्मिक स्थिति

जयपुरमें जैनोंकी संख्या और जिन मंदिरोंकी संख्या तो अब भी वहाँके अतीत जैन वैभवको वतला रही है, साधर्मी भाई बर्ग रायमल्लके सं १८२१ के एक पत्रमें लिखा है कि:—"और इहाँ दस बारा लेखक सदैव, सासते जिनवाणी लिखें हैं वा सोधते हैं। और एक बाह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० वालकोंको न्याय, व्याकरण, गणित, शास्त्र पढ़ावे है। और १००-५० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका अध्ययन करे है। नित्य १००-५० स्थान पर जिन-पूजन होई है—इत्यादि इहाँ जिनधर्मकी विशेष महिमा जाननी, नगरमें सात व्यसनका अभाव है। भावार्थ—ई नग्न विषें कलाल, कसाई, वेश्या न पाइए। अर जीविहंसाकी मनाई है। दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, वालचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधविसह है। ताके राजमें एते कुव्यसन न पाइए है। और जैनी लोगका समूह वसे है। दरबारके मुत्सदी सब जैनी है, और शाहूकार लोग सब जैनी है। यद्यपि और भी है पर गीणतारूप है, मुख्यतारूप नहीं। ७-८ हजार जैनी महाजनांका घर पाइये है ऐसा जैन लोगोंका समूह और नग्नमें नाहीं, और इहाँका देशविषे सर्वत्र मुख्यपणे श्रावगी लोग वसे हैं। तातें यह नग्न व देश वहुत निर्मल व पवित्र है। तातें धर्मारमा पुरुष वसनेका स्थान है, अवार तो ए साक्षात् धर्मपुरी है।"

उस समय जिमपूजन, शाह्मस्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, शाह्म-प्रवचनादिमें श्रद्धा-भक्ति और विनयका अपूर्व दृश्य देखनेमें आता था, आज भी कुछ अंशमें है। पं० टोडरमलजीके शाह्मप्रवचनमें श्रोताओंकी संख्या ८०० से अधिक हो जाया करती थी।

### जयपुरका वैभव

उन दिनोंमें जयपुरका धार्मिक वैभव अपनी चरम सीमापर था। करीब ५००००, जैनियोंकी संख्या थी, राज दरबारमें और राज्यके अन्य विभागोंमें जैनोंकी ही मुख्यता थी। दीवान रतनचन्दजी उस समय प्रधानमंत्री थे, खंडेलवाल जैन थे और पं०जीकी शास्त्रमाओं तथा धार्मिक चर्चाओंमें खूब भाग लिया करते थे। स्वयं जयपुरके शासक महाराज माधवसिंहजी जैनोंसे अत्यधिक प्रभावित थे। वि० संवत १८२१ में थ्री टोडरमलजीके उपदेशमे जयपुरके जैनों द्वारा इन्द्रध्वज पूजाका जो बड़ा

भारी विशाल और ऐतिहासिक समारोह हुआ या उसमें दरवारकी तरफसे घोषणा थी कि-जैनोंको दरवारसे जिस चीजकी आवश्यकता हो वह दी जाय।

कहते हैं कि यह महामहोत्सव स्वयं महाराजाकी प्रेरणासे ही हुला था। और उनके दीवान रतनवन्द्रजी इस काममें अग्रेसर रहे थे। वाल ब्रह्मवारी साधर्मी रायमलजीके गव्दोंमें—पहलेकी अपेक्षा जैनोंका धार्मिक प्रभाव चौगुना बढ़ने लगा, जिनमंदिरोंके जीणोंढारके साथ साथ ही बीस, तीस मंदिर नये बनवाए गये, नित्य हजारों खी-पुरुप पूजापाठ करते ही थे। खियां भी गंभीर शाख—वर्षाएं करती थी, १०-२० विद्वान शाखरामामें ऐसे रहते थे जो संस्कृत शाखोंका प्रवचन करते थे। दुल्ह चर्चाओंमें भाग लेनेवाले भी सैकड़ों ही थे। विभिन्न देशोंके प्रश्न समाधानके लिये जयपुर ही आते थे। इस तरह जस समय धर्म और विद्वताका केन्द्र जयपुर ही था।

#### रचनाएँ और रचनाकाल

पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—
१ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड टीका,
४ लिंघसार क्षपणासार टीका, ५ विलोकसार टीका, ६ लात्मानुशासन टीका,
७ पुरुषार्यसिद्धशुपाय टीका, ८ अर्थसंदृष्टि अधिकार, ९ मोक्षमार्गप्रकाशक और १०
गोम्मटसार पूजा।

इनमें आपकी सबसे पुरानी रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम संबत् १८११ की फाल्गुण विद पंचमाको मुलतानके अध्यात्मरसके रोचक जानचन्दजी, गंगामरजी, श्रीपालजी, सिद्धारयजी आदि अन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके उत्तररूपमें लिखी गई थी। यह चिट्ठी अध्यात्मरसके अनुभवसे ओत-प्रोत है। इसमें आध्यात्मर प्रश्नोंका उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट राव्दोंमें विनयके साथ दिया गया है। चिट्ठीगत विद्याचार-सूचक निम्म यावय तो पंडितजीकी आन्तरिक मद्रता तथा वातसत्यताका खास तौरसे दोसक है—

🤑 . " तुम्हारे चिदानन्द्घनके अनुभवसे सहजानन्दकी इदि होत।"

निविकल्प समाधिका थोड़ेमें ही बड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। तत्त्वरिसर्को-को यह पत्र अवक्य पढ़ने योग्य है।

## नोम्मटसारादिकी सम्यग्हानचन्द्रिका टीका

गोम्मटसार जीवकांव, कर्मकांव, रुव्चिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन मूल ग्रन्थोंके रचियता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचकवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे। और जिनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दी है।

गोम्मटसार ग्रन्थपर अनेक टीकाएं रची गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध टीकाओंमं मंदप्रवोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अभयचन्द सैद्धान्तिक हैं। इस टीकाके आधारसे ही केशव वर्णीने, जो अभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें 'जीवतत्त्वपयोधिका ' नामकी टीका मट्टारक वर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८१ (वि॰ सं॰ १४१६) में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रमंडारमें सुरक्षित है और अभी तक अप्रकाशित है। मन्दप्रवोधिका और केशववणींकी उक्त कनड़ी टीकाका बाश्रय छेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका वनाई और उसका नाम भी कनड़ी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रवोधिका' रक्खा गया है। यह टीकाकार नेमिचन्द्र मूळ-संघ शारदागच्छ वलाःकारगणके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभूषणका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्त्वज्ञानतरङ्गिणी' नामक ग्रन्थकी रचना की है। अतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६वीं शताब्दी है। इनकी 'जीवतत्त्वप्रवोविका 'टीका मल्लिभूपाल अथवा सालुवमल्लिराय नामक राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६वीं षाताव्दीका प्रथम चरण निश्चित किया है×। इससे भी इस टीका और टीकाकारका उक्त समय अर्थात् ईसाकी १६वीं शताव्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६वीं शताब्दी का उत्तरार्घ सिद्ध है।

वाचार्य नेमिचन्द्रकी इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही पं० टोडरमलजीने सम्याज्ञान चिन्द्रका बनाई है। उन्होंने इस संस्कृत टीकाको केशव वर्णीकी टीका समझ लिया है जैसा कि जीवकाण्ड टीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रगट है—

केशवनणीं भव्य विचार, कर्णाटक टीका अनुसार । संस्कृतटीका कीनी एह, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥

<sup>\*</sup> अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है। इसमें ८३ नं०-गाथाकी टीका करते हुए एक 'गोम्मटसार पंजिका' टीकाका उल्लेख निम्न शब्दोंमें किया गया है। "अथवा सम्पूर्छनगर्भोपात्तान्नाश्चित्य जन्म भवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनामिमप्राय:।" × देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १।

पंडितजीकी इस भाषा-टीकाका नाम 'सम्यग्नान-चिद्रका' है जो उक्त संस्कृत टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेयका विशद विवेचन करती है। पंडित टोडर-मलजीने गोम्मटसार-जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लिंधसार-क्षपणासार, त्रिलोकसार, इन चारों ग्रन्थोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्न-भिन्न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध देखकर उक्त चारों ग्रन्थोंकी टीकालोंको एक करके उसका नाम 'सम्यग्नान-चिद्रका' रक्खा है जैसा कि पंडितजीकी लिंधसार भाषा-टीका प्रशस्तिके निम्न पथसे स्थष्ट है:— "या विधि गोम्मटसार लिंधसार ग्रन्थिकों, भिन्न भिन्न भाषाटीका कीनी अर्थ गायकें। इनिके परस्पर सहायकपनी देख्यों, नार्ते एक करि दई इम विनिक्तो मिलापकें॥ सम्यग्नान-चिद्रका पर्यो है याका नाम, सो ही होत है सफल ग्रानानन्द उपनायकें। कलिकाल रजनीमें अर्थको मकाग्र करें, यार्ते निन्न कात्र पीने इप्ट माव मायकें॥ ३०॥ इस टीकामें उन्होंने आग्मानुसार ही अर्थ प्रतिपादन किया है जीर अपनी

ओरसे कपायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथा:--

आज्ञा अनुसारी मये अर्थ लिखे या मांदि। घरि कपायकरि कल्पना इम कछ कीनों नार्डि॥ ३३॥

टीकामेरक श्री रायमलजी और उनकी पत्रिका-

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक साधर्मी श्रावको-त्तमकी प्रेरणासे की गई है—"रायमङ्क साधर्मी एक, धर्मसमैया सिहत विवेक । सो नानाविध प्रेरक भयौ, तब यह उत्तम कारज थयो ।" वे अध्यात्म-शाक्षोंके विद्येष प्रेमी थे । और विद्वानीसे तत्त्वचर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे । पं टोडरमलजीकी तत्त्वचरित बहुत ही प्रभावित थे । इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सद्धान्त्रिक चर्चाओंको लिए हुए है । इनके सिवाय दो पत्रिकार्ये भी प्राप्त हुई हैं जो ' वीरवाणी' में प्रकाधित हो चूकी हैंक । उनमेंसे प्रयम पत्रिकार्ये अपने जीवनकी प्रारम्भिक घटनाओंका समुल्लेख करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बनानेकी प्रेरणा की गई है और वह सिघाणा नगरमें कब और कैसे वनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका वह अंश इस प्रकार है:—

"पीछै सेखावटो विषे सियाणा नग्न तहाँ टोडरमलजी एक दिली (दिल्ली) का बड़ा साहूकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के अघि वहाँ रहै, तहाँ हम गए और

देखो, वीरवाणी वर्ष १ अद्भु २, ३।

टोडरमळजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये। ताका उत्तर एक गोम्मटसार नाम ग्रन्थकी साखिसूं देते गए। सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्वे सुनी थी तासूं विशेष देखी अर टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा अद्भुत देखी, पीछैं उनसूं हम कही - तुम्हारे या ग्रन्यका परचै (परिचय) निर्मल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घणां जीवोंका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ। अव हों (इस) कालके दोषकरि जीवोंकी वृद्धि तुच्छ रही है तो आगे यातें भी अल्प रहेगी। तातें ऐसा महान् ग्रन्थ प्राकृत ताकी मूलगाथा पन्द्रहसै १५००% ताकी संस्कृत टीका अठारह हजार १८००० ताविपें अलीकिक चरचाका समूह संदृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्नाय संयुक्त लिख्या है ताका भाव भासना महा कठिन है। अर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दीर्घकाल पर्यन्त लगाय अव ताईं नाहीं तौ आगें भी याकी प्रवर्ती कैसें रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी टीका करनेका उपाय शीघ्र करो, आयुका भरोसा है नाहीं। पीछें ऐसें हमारे प्रेरकपणाको निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया। पूर्वें भी याकी टीका करनेका इनका मनोरथ था ही, पीछें हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिन मुहूर्त्तविषे टीका करनेका प्रारंभ सिंघाणा नग्नविषें भया । सो वे तो टीका बनावते गए हम वाँचते गये। वरस तीनमें गोम्मटसारग्रन्थकी अड़तीस हजार ३८०००, लव्धिसार—क्षपणासार ग्रन्थकी तेरह हजार १३०००, चिलोकसार ग्रन्थकी चौदह हजार १४०००, सब मिलि च्यारि ग्रन्थोंकी पैसठ हजार टीका भई। पीछें सवाई जयपुर आये तहाँ गोम्मटसारादि च्यारों ग्रन्योंकूं सोधि याकी वहुत प्रति उतरवाईं। जहाँ शैली थी तहाँ सुधाइ-सुधाइ पधराई। ऐसे इन ग्रन्योंका अवतार भया।"

इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्ज्ञानचिन्द्रका टीका तीन वर्पमें वनकर समाप्त हुई थी जिसकी श्लोक संख्या पैंसठ हजारके करीब है। इस टीकाके पूर्ण होनेपर पंडितजीने अन्तिम मंगलके रूपमें पंचपरमेष्ठीकी स्तुति की और उन जैसी अपनी दशाके होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त की। यथा—

आरम्भो पूरण भयो शास्त्र सुखद मासाद । अव भये हम कृतकृत्य उर पायो अति आहाद ॥

क्ष रायमलजीने गोम्मटसारकी मूल गाथा संख्या पन्द्रहसी १५०० वतलाई है जब कि उसकी संख्या सत्तरहसी पांच १७०५ है, गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ९७२ और जीवकाण्डकी ७३३ गाथासख्या मुद्रित प्रतियोंमें पाई जाती है।

यही भाव लिवसार टीका प्रशस्तिमें गद्यस्पमें प्रगट किया है हैं। है लिक्स लिक्स यह टीका वि॰ सं॰ १८१८ माघ गुक्ला पंचमीके दिन पूर्ण हुई है, जैसा कि उसके प्रशस्ति पदसे स्पष्ट है—

संवत्सर अष्टादशयुक्त, अष्टादशशत लौकिकयुक्त । माघशुक्लपंचमि दिन होत, भयो ग्रन्य पुरन उद्योत ॥

लिंघसार-क्षपणासारकी इस टीकाके अन्तमें अपसंदृष्टि नामका एक अधिकार मी सायमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त प्रत्यमें आनेवाली अंकसंदृष्टियों और उनकी संज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करणसूत्रोंका विवेचन किया गया है। यह संदृष्टि अधिकारसे मिन्न है। जिसमें गोम्मटसार-जीवकाण्ड, कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अलौकिक गणितके उदाहरणों, करणसूत्रों, संख्यात, असंस्थात और अनन्तकी संज्ञाओं और अकसंदृष्टियोंका विवेचन स्वतत्त्र प्रत्यके रूपमें किया गया है और जो 'अपसंदृष्टि' के सार्थक नामसे प्रसिद्ध है। यदाप टीका प्रत्योंके आदिमें पाई जानेवाली पीठिकामें ग्रंथमत संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्दर्गन करा दिया है जिससे पाठक जन उस प्रत्यके विषयसे परिचित हो सक् । फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंकी रचना की गई है। इसका पर्यालीचन करनेते संदृष्टि-विषयक सभी वार्ताका बीप हो जाता है। इस सबका श्रेष पंत टोडरमलजीको ही प्राप्त है।

 <sup>&</sup>quot;प्रारब्ध कार्यको सिद्धि होने फरि-हम बापको कृतकृत्य मानि इस कार्य करतेको बाकुनता रहित होइ मुखी मेथे। वाके प्रसादत सर्व आयुक्ता दूरि होइ हमारे घोष्र हो स्वात्मन निद्धि-जनित परमानन्दको प्राप्ति होउ।"

### त्रिलोकसार टीका-

त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूर्व वन चुकी थी, परन्तु उसका संशोधनादि कार्य वादको हुआ है और पीठवंघ वगैरह बादको लिखे गये हैं। मन्नजीने इस टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया । इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय।

### **मोक्षमार्ग प्रकाशक**—

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचनाका प्रारम्भ भी सं० १८२१ के पूर्वका है।

### भान्मानुशासन टीका-

आदिपुराणके कर्त्ता श्री जिनसेनाचार्यके शिष्य भगवान श्री गुणभद्राचार्यके द्वारा रचा गया यह ग्रन्थ २७२ क्लोकोंका है। अपने नामके अनुसार आत्माको अनुशासित करनेवाला अपने ढंगका जैन वाङ्मयमें यह एक ही ग्रन्थ है, और पढ़ते समय सुभाषित जैसा ही आनन्द आता है, वारवार पढुनेयोग्य, प्रासादगुणयुक्त प्रौढ़ प्रन्य है। इसपर आचार्य श्री प्रभाचनद्रकी एक छोटी संस्कृत टीका है जो प्रत्येक रलोकके अर्थको विशद करती है। इसी ग्रन्थपर पं० श्री टोडरमलजीकी भाषा-वचिनका है जो शायद उक्त सं० टीकाके अनुसार ही बनाई गई है। पुरुपार्थिसिद्धश्रुपाय टीका-

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है। यही कारण है कि यह अपूर्ण रह गई। यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अवश्य पूरी करते। वादको यह टीका श्री रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं १८२७ में पूरी की है परन्तु उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अघूरापन तो दूर हो ही गया है। २ १२ १ ५ कार्निस हे**ड्ड** रिम्स्ट स्थाप

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निविचत ही है। फिर इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अनिश्चित है, परन्तु फिर भी संव १८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। पं० टोडरमलजीकी ये सब रचनायें जयपुर नरेश माववसिंहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं। जयपुर नरेश माववसिंहजी प्रथमका राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है । पं० दौलतरामजीने

<sup>🛸</sup> देखी 'मारतके प्राचीन राजवंश' भाग ३ पृ० २३६, २४०। , कार्या अस्तर १०००

िजब सं १८२७ में पुरुषायंसिद्धशुपायकी अक्षरी टीकाको पूर्ण किया तवः जयपुरा राजा पृथ्वीसिंहका राज्य या । अतएव सम्बत् १८२७ से पहले ही मामवसिंहका राज्य करना मुनिदिचत है ।

#### ःगोम्मटसारं पूजा---

गृह संस्कृत भाषामें पद्यबद्ध रची हुई छोटीसी पूजाको पुस्तक है। जिसमें गोम्मटसारके गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त की गई है।

#### ःमृत्युकी दुःखद घटना---

पंडितजीकी मृत्यु कव और कैसे हुई? यह विषय असेंसे एक पहेली सा वना हुआ है। जैनसमाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किवदन्तियों प्रचलित हैं; परन्तु उनमें हाथीके पैर तले दववाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है। यह घटना

सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पगतले डाला गया और

कोरी कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है।

्हाधीको अंकुरा ताड़नाके साथ उनके रारीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तव हाधी एकदम चिंघाड़के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुराके दो बार भी सह चुका पर अपने प्रहारको करनेमें अक्षम रहा और तीसरा अंकुरा पड़ना ही चाहता या कि पंडितजीने हायीको दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र ! तेरा कोई अपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही अपराधी-निरपराधीको जांच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब जू वर्षों व्ययं अंकुराका बार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना

्रकार्य कर । इन वाक्योंको सुनकर हायीने अपना कार्य किया । चुनांचे किसी ऐसे असह्य घटनांके आरोपका संकेत केशरीसिंह पाटणी - ऱ्यांगाकोंके एक पुराने गुटकोर्ने भी पाया जाता है—

"मिति कार्तिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी पिंडि सहैरमांहीं कछु अमारगी ज्यपांड़ नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग घरम्या परि दण्ड नास्यो ।"

—बीरवाणी वर्षे १ पृष्ठ २८५ ।

राजा माधवसिंहजी प्रथमको जब इस पडयंत्रके रहस्यका ठीक पता चला तब वे बहुत दु:खी हुए और अपने कृत्यपर बहुत पछताये। पर अब पछताये होर् जब ं चिड़िया चुग गई खेत इसी नीतिके अनुसार्ुअकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल ए पछतावा ही रह जाता है। वादमें जैनियोंके साथ वही पूर्ववत् व्यवहार हो गया।

अव प्रश्न केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कव घटी? यद्यपि इस सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधव-सिंहजी प्रथमके राज्यकालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना सं० १८२४ में जान पड़ती है। चूंकि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए और उससे वापिस लौटने पर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित गुमानीरामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया। यह उल्लेख सं० १८२४ के बादका है और उसके अनन्तर देवीदासजी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं।

इसप्रकार आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी साहबके जीवन परिचय, उनकी प्रज्ञाकी प्रखरता एवं उनकी कृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उनमेंसे उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन करानेकी इस प्रस्तावनामें चेष्टा की गई है। विद्वानोंसे निवेदन है कि विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुझे सूचित करनेकी कृपा करें।

इस प्रस्तावना लिखनेमें पं० परमानन्दजी शास्त्री द्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावनाका आधार लिया है तथा कुछ अंश डा० लालबहादुरजी शास्त्री द्वारा लिखित प्रस्तावना, सन्मित संदेश तथा वीरवाणी पत्रके टोडरमलजी विशेषांककी सहायता ली गई है जिसके लिये में अनुमितदाता उपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० केलाशचन्दजी शास्त्री (वाराणसी) का आभारी हूँ।

इस प्रस्तावना लिखनेमें भाई श्री रामजीभाई, श्री खेमचन्दभाई, श्री नेमी-चन्द्रजी पाटनीने मुझे सहायता दी है उन सबका भी मैं आभार मानता हूँ।

अन्तमें धर्मजिज्ञासु पाठकोंसे निवेदन है कि-आचार्यकल्प पंडितजीके प्रति हम कृतज्ञ वनकर मोक्षमार्ग प्रकाशकके अध्ययन द्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित यथार्थ तत्त्वस्वरूपको समझकर, तत्त्वनिर्णयरूप अभ्यासके द्वारा अपनी आत्मामें मोक्षमार्गका प्रकाश कर, अनादिकालीन मिथ्यात्वका नाश करें और यथार्थता, स्वतन्त्रता और वीतरागतारूप सम्यक्रत्नत्रयका ग्रहण करें।

वीर संवत् २४९३, मगसिर वदी १० भगवान महावीर तपनल्याणक दिन निवेद्क-

न्न. गुलावचन्द जैन स्रोतगढ़ (कोराष्ट्र)

## सिद्धान्त सूचनिका

| रविद्वार युवानामा कार्य                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| अभिप्रायमें मिथ्यात्वरूप रागादिभाव हैं वे ही आस्त्रव हैं।                 |
| ्याना नेलाचुरा अनेनव होता है.                                             |
| अपने परिणाम विगाइनेका भय रखना, सुधारनेका उपाय करना २६६                    |
| अपना दोष कमीदिमें लगाता है सो जिनआजा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है । ३१२ |
| अज्ञान व कपायभाव हो वहाँ चारित्र नहीं होता २३८                            |
| अधाति कर्मोके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है                                |
| े अहंग्तादिकके आत्माधित गुणोंको व शरीराधित गुणोंको भिन्न २ नहीं           |
| जानता, वह मिथ्यादृष्टि है                                                 |
| अहिसादि पुण्यासव है उसे उपादेय मानना मिथ्यादृष्टि है रे२६                 |
| अन्तरंग परिणामोंकी गुडता हो तब १२ तपोमें तप सज्ञा जानना २३२               |
| े ऐसा आत्माका अनुभव नहीं करता ४६, ६१-१९९-२०४-२३७                          |
| . बोपाधिकभाव-पर निमित्तसे, होनेवाला भाव                                   |
| ्रें (स्वभावभाव-पर निमित्तके विना जो भाव हो) े रेने रेने १९४              |
| कपायोंकी तोव्रता-मन्दता अपेक्षा अनन्तानुबन्धी आदि भेद नहीं हैं ४०         |
| ्रकोई किसीके कर्ता नहीं; आधीन नहीं २८, २९, ४२, ५२, ५५, ८३, ८८             |
| ८९، ९०-९४-२५२-५५، ३०७، ११                                                 |
| , कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्टरूप नहीं हैं १३                                   |
| कोई द्रव्य-भावका नाम निश्चय और कोईका नाम व्यवहार ऐसा नहीं है २५३          |
| कारण-कार्य सम्बन्ध ८७, ८८, १९६-९७, २३४-५४-५६                              |
| ्गुरुकी ब्याख्या और विपरीतता १८४ से १८७                                   |
| ्रे गुरुका सचा लक्षण जाने तो वह मिथ्याइप्टिन रहे २२३                      |
| मान, समिति आदिमें जितना अस शीतरागता वह सच्ची समिति आदि है २२८             |
| जहाँ शुद्धीपयोग न ही सके वहाँ अगुमोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्तना किन्तु   |
| उसे अगुद्धोपयोग मानना , २५५, २५६                                          |
| ्जीन बाखोंके पदोंमें प्रयोजन बीतरागता ही है                               |
| ्जितमतमें तो एक रागादि मिटानेका:ही प्रयोजन है . , ना निर्माण              |
| जितना ज्ञानादि प्रगट है वह जीवके स्वभावका अंग्र ही है २६, ८८              |

| जीवादि तत्त्वार्यश्रद्धानका लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३१७-३२४                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| जीव तत्त्वका अन्यया श्रद्धान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २२५                    |
| जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चैतन्यगुणका चारक है २४-२६, ३२, ३६-३७-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37-52-72               |
| जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा ऐसी मिथ्याबुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २३८                    |
| जितनी (१२ तपादिकमें) गुद्धता हुई उससे तो निर्जरा और जितना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| शुभभाव है-उससे वन्व है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৽ঽঽঽ                   |
| जैसी पर्यायमें, देहादिमें अहंबुद्धि है ऐसी केवल आत्मामें अहंबुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६०                    |
| ज्ञानका दोष-मिथ्याज्ञान, अज्ञान, कुज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२२-२२३                |
| तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें जीवाजीव आदि सर्वका स्वरूप भलीमाँति भासित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| होता है, मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह श्रद्धान हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्पंक्ति १७             |
| तत्त्वविचारवाला ही सम्यक्तवका अधिकारी है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र ११९८८ - १५०<br>२६०   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| तत्त्वज्ञानके विना महाव्रतादि आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| तत्त्वनिर्णय न करनेमें तेरा ही दोष है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३१२                    |
| तत्त्वादिकका निरुचय करनेका उद्यम करे तो उससे अवश्यमेव ही उपश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मादि 🏸                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७७, ३१२               |
| देव-गुरु-घर्म, स्व-पर तया आत्मश्रद्धान लक्षणसे सम्यग्दर्शन माननेमें भ्रम होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ता है ३३२              |
| देहादिमें अहं-ममकार मिथ्या है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نره-نرې                |
| देहादि पर्यायमें अहंबुद्धि सम्यग्दर्शनादिक द्वारा छूट जाये, स्वयं अनादिनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>घ</b> न             |
| चैतन्यद्रव्य है उसमें अहंबुद्धि (दृढ्ता) आये, पर्यायको स्वांग सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मान े                  |
| जाने तव मरणका भय नहीं रहता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ६१                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९९, २४९               |
| द्रव्यालिंगी मुनि कीर उनके उपायमें अययार्थता ७७, ७८, २२७, २४२-४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3-26 6-63.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                      |
| दोनों नयोंको ग्रहण करनेवाला भी मिथ्यादृष्टि है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,5,5-20-5,8           |
| निदा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 588-266                |
| नियमान्यात्रायस्य स्थान (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 767<br>80-20-00        |
| Company and the second | १४९-५०-५३<br>४९-५०-२५३ |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 5-40-443             |

| ागरचयुत्, ।गःकपायमाव- ह,-वहा , सच्चा चारित्र ह                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| निश्चयसे वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है २५२-५:                                  |
| निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके ग्रहणका अर्थ                                    |
| निक्चय-व्यवहार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; अतः दोनोंका उपादेयपना          |
| नहीं बनता मार्थिक स्थापन                                                    |
| निश्चयधर्म तो वीतरागभाव है, बाह्य-साधनको व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा जानना २३३ |
| निश्चय उपदेशका श्रद्धान नहीं करता वह व्यवहारश्रद्धानसे अतत्त्वश्रद्धानी     |
| ही रहता है                                                                  |
| प्रयोजन-जिसके द्वारा सुख हो-दु:खका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है . ६-७-  |
| १३, १५, ५५, ५७, ७८-७९-८४-८८, ९१-९२-१२७-१५७-२१६-४४, ३१८                      |
| प्रयोजनभूत-मोक्षमार्गमें देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व, व बंध-मोक्षमार्गः     |
| प्रयोजनभूत हैं २१६-७८-७९-८८                                                 |
| पारिणामिकभाव-सर्वभेदः जिसमें गिभत हैं ऐसा चैतन्यभाव                         |
| पर्यायमें अहंबुद्धि-में बोलता हूँ, मैं गमनादि करता हूँ आदि                  |
| परद्रव्य बंधका कारण नहीं है, ममत्वादि, मिथ्यात्वादिमाव कारण है २७           |
| परद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट मानना मिथ्यात्व है १७५                             |
| परद्रव्योंसे भिन्न और अपने भावोंसे अभिन्नस्वका नाम मुद्धपना है १९९, २५२     |
| परद्रव्यका आप कर्ता है नहीं , २५५                                           |
| पुरुपार्थसे तत्त्वनिर्णयमें उपयोग लगावे तब स्वयमेव ही मोहका समाव            |
| और मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनता है                                         |
| पुण्य-पापके बन्धमें मला-बुरा मानना वही मिध्या श्रद्धा है २२७                |
| बुद्धि-व्यभिचार—ंजो आत्मस्वरूपसे बाह्य निकलकर बाह्य शास्त्राम युद्धि        |
| विचरती है सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ?०१                                   |
| बाह्य तप तो करे और अन्तरंग तप न हो तो उपचारते भी उसे तप संज्ञा नहीं ' २३१   |
| वाह्य सामग्रीके अनुसार आकुरुता नहीं है, क्यायभावींके अनुसार है ि वि०९       |
| बाह्य बस्तुसे सुख-दुःख मानना भ्रम है पर-४२-६०                               |
| बाह्य सामग्री भवितव्य आधीन है ३९-५१-५६-७३, १९७, ३१०-११                      |
| भाव भासनका स्वरूप २२४-२५-३४-३७-२५८                                          |

इंद, प्र-4६-७३-१९७, र्वर्४, ३१०-११ भवितव्य भावमन ज्ञानरूप है, द्रव्यमन शरीरका अङ्ग है मय, आशा, लजा, स्नेहादिसे भी कुगुरु सेवनका निषेध १८३ से ८७ वन्दकपायरूप महावतादिका पालन करते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते हैं २३० मन्दकपायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते हैं किन्तु दु:ख ही है मुनिपद लेनेमें जैनमतंकी परिपाटी योक्षमार्ग तो एक वीतरागभाव है महावर्तादि आस्रवभावोंमें चारित्रपना सम्भवते नहीं मोक्षमार्ग दो नहीं हैं उनका निरूपण दो प्रकारका है मिथ्याश्रद्धानका पाप हिंसादि पापोंसे भी महा पाप है मिथ्यात्व बादिको बाह्यरूप तो माने परन्तु अन्तरंग इन भावोंकी जाति-को नहीं पहिचानता; अथवा उनका तो नाश करनेकी चिन्ता नहीं है और वाह्यक्रिया-बाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रखता है २२६-२७ मिथ्यादृष्टि सरागभावमें सेवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योंकी उपादेवरूप कर् श्रद्धा करता है। मदराग सहित विषयोंमें वर्ते या व्यवहार वर्म कार्योंमें वर्ते तब अवसर तो चला जावे-संसारमें ही भ्रमण होगा यथार्थका नाम निश्चय, उपचारका नाम व्यवहार (व्यवहार-उपचारका एक अय)
१९३-२३०-२३३-२४९-५१-५३-५५-५७-२७:
यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्तवको प्राप्त होगा रागोदिका उपादान कारण आत्मा, निमित्त कीरण द्वेट्यकमें १९६-९७, १५७ रागादि होनेमें कर्मका दोप नहीं है अपना ही दोष है व्यवहार-उपचारका एक अर्थ है असे १९३-२३०-३३-४९-५१-५३-५५, १२५७-२७ व्यवहारनयका उपदेश कार्यकारी कव ? व्यवहार सावनमें गुभवन्य कहा है

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिकको किसीको अ

किसीमें मिलाकर निरूपण करता है सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिण्यात्व है २५

वत संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है उनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है २५३ व्रतादि शुगोपयोग वंधमार्ग है और अज्ञानी उसीको मोक्षमार्ग मानते हैं सो दोनोंको एक किया, परन्तु यह मिथ्या है 846 वस्तुका विचार करने पर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है २५५ जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ अशुभोपयोग छोड़ शूभमें ही प्रवर्त्तना किन्त उसे शृद्धोपयोगका कारण न मानना २५५-५६ विपरीत अभिप्राय रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यक्तव है, देवादिकका श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है 333 शरीरकी अवस्थासे सुख-दु:ख मानना भ्रम है ४२, ५९, ६० शरीरकी कियासे आत्महित नहीं होता १२१ शुभाशुभर्मे भला-बुरा मानना मिथ्याश्रद्धान है २२७ शुभभाव है उससे बन्ध है 232 शभोषयोग शुद्धोपयोगका कारण नहीं है २५६ शासमें द्रव्यालिंगी मुनिको असंयत सम्यग्दृष्टिसे हीन कहा है २४८ शुभाश्भ भावोमें अग्रुढताकी व बंधकारणकी अपेक्षा समानता है २०५ शभाग्म भावोंमें घातिकर्मीका तो निरंतर वंघ होता है; णुभाश्भभाव आत्मगुणोंका घातक है २२७ बाद्धोपयोगको ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना, शुभभावको 'हेय' जानकर उसके त्यागका उपाय करना २५५ श्रद्धानमें शुभभावको शुभवन्धका कारण जानते है २२२-२३ श्रद्धान ही सर्वे धर्मका मूल है १५ श्रद्धानका वल । सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं परिणमित होते, संसार-अवस्थाको नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका बल जानना 358 सम्यवत्वका अधिकारी तत्त्वविचारवान ही है २६० सम्यग्दृष्टिको द्रव्यलिगीका सुक्ष्म अन्ययापन भासित होता है 585 सम्यग्द्रष्टि प्रशस्त रागको दंड समान-हेय मानता है २४६ सम्यग्दृष्टिके अप्रयोजनभूतमें भूल 28-286 सम्यग्ट्षि श्रद्धानमें भक्तिके शुभभावको बन्धका कारण जानते हैं **२२२-२**३ ३१७ से ३२५ सम्यग्दर्शनका सम्रा लक्षण

सम्यग्दर्शनादिकसे ही सिद्धपद सम्यक्तव प्राप्तिके उपाय २७७-३१२ सम्यग्दर्शन सच्चा उपाय है ६१ सम्यक्तवगुण तियँचादिक व केवली सिद्धभगवानके समान ही कहा है २२१-२२४ सव द्रव्य स्वाधीन हैं, अपने ही भावके कर्ता हैं ८८-८९ कोई किसीका कर्ता नहीं है, आधीन नहीं है २८, २९, ४२, ५२, ५५-८३-८८-८९ ९४-२५२-५५, ३०७-३११ सराग चारित्र राग है २४५ समवसरण सभामें सर्वमुनि भावलिंगी नहीं थे २७३-२७४ सत्य श्रद्धान होनेके पश्चात् स्वयं विपरीत लिंगघारी कैसे रहे ? ३४६ सर्व भेद जिसमें गिभत हैं ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिकभाव १९४ सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं होते, संसार नहीं चाहते वह श्रद्धानका ही वल है २२४ सहज ऐसा ही आयुकर्मका निमित्त है, कोई कत्ती, हत्ती, रक्षक नहीं है ४२, ६१ सहज निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध २५-२६-२९-३०-४१-४२-८१, २०३-८१, १९८<sub>८</sub> २०४, २५४-२५६-२७१ सुखी होनेका सच्चा उपाय सम्यग्दर्शनादि हो है स्वर्गसुखका कारण प्रशस्त राग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है ५२ से ६१ लोकमें सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभावके ही कर्ता हैं कोई किसी को सुख-दु:ख दायक उपकारी-अनुपकारी नहीं है 'हिंसाके भावसे पाप, अहिंसारूप रागपरिणामसे पुण्य वैंघता है; अतः दोनों हेय हैं ८९ हिंसामें प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवनमें अभिलाषा मूल है २२६

२२७

### विपय-सृची

| ાવપૃવ                                            | પૃષ્ઠ          | । विषय                                    | সূ   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------|
| पहला अधिकार                                      |                | कपायसे स्थिति और अनुधागबन्ध               | 3,   |
| मंगळाचरण                                         | 3              | जड़ पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य            |      |
| अरदन्तोंका स्वरूप                                | হ              | प्रकृतिरूप परिणमन                         | ঽ৽   |
| सिद्धोंका स्वरूप                                 | ą.             | जीय भावोंसे कर्मोंकी पूर्वयद्ध अवस्थाक    | τ    |
| आचार्योका स्वरूप                                 | ષ્ટ            | परिचर्तन                                  | ź.   |
| उपाध्यायोंका स्वरूप                              | ષ્ટ            | कर्मोके फलदानमें निमित्त-नैमित्तिक        |      |
| साधुऑका स्वरूप                                   | 3              | सम्बन्ध                                   | ξc   |
| पृज्यत्वका कारण                                  | R              | इब्यक्में और भावक्मेका स्वरूप             | 30   |
| अरिद्दन्तादिकाँसे प्रयोजनसिद्धि                  | ی              | नोकर्मका स्वरूप शौर प्रवृत्ति             | 31   |
| मंगळाचरण करनेका कारण                             | ۷              | निन्य निगोद और इतर निगोद                  | ३२   |
| ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा              | १०             | क्रमेयन्धनरूप रोगके निमित्तसे होनेपार     |      |
| त्रन्थकारका आगमाभ्यास और त्रन्थ र <del>च</del> न | र १ <b>१</b> ं | जीवकी अवस्था                              | 33   |
| असत्य पद रचनाका प्रतिपेध                         | १२             | मतिज्ञानकी पराधीन ब्रग्नुत्ति             | 33   |
| यांचने सुनने योग्य शास्त्र                       | १४             | श्रुतशानकी ,, ,,                          | 38   |
| वकाका स्वरूप                                     | કૃષ            | अवधिज्ञान-चक्षु-अचश्चदर्शनकी प्रवृत्ति    | 34   |
| श्रोताका स्वरूप                                  | १७             | द्यानदर्शनोपयोगादिकी प्रवृत्ति            | ₹    |
| मोक्षमार्ग प्रकाशक ब्रन्थकी सार्थकता             | १९             | मिथ्यात्वरूप जीवकी प्रवृत्ति              | 36   |
|                                                  |                | चारित्रमोदस्य " "                         | 36   |
| द्सरा अधिकार                                     |                | अन्तराय और वेदनीय कर्मोदयजन्य             |      |
| संसार अवस्थाका स्वरूप                            | રશ             | अवस्था                                    | ЯŚ   |
| कर्मयन्धनका निदान, कर्मोंके                      | ``             | थायु और नाम कर्मोदयजन्य अवस्था <i>४</i> न |      |
| अनादिपनेकी सिद्धि                                | <b>ર</b> ર     | गोत्र कर्मीद्यजन्य अवस्था                 | 85   |
| जीव-कर्मोंकी भिन्नता, अमृत्तिक आत्मार            |                |                                           |      |
| मसिक कर्मीका यन्य,                               | •              | तीयरा अधिकार                              |      |
| धाति-अधाति कर्म                                  | રપ્ર           | संसारदःस तथा मोक्षतुखका निरूपण            | 84   |
| निर्वल जह कमीं द्वारा जीवके स्वभावन              |                | दुःगोंका मृत कारण                         | ४६   |
| घातः याद्य सामग्रोका मिलना                       | 34             | मिथ्यात्वका प्रभाव                        | Rέ   |
| मृतन यन्ध विचार                                  | २६             | मोद्दजनित विषयाभिलापा                     | પ્રદ |
| योग और उससे होनेवाले प्रकृतिवन्ध                 |                | दुःसनिवृत्तिका सद्या उपाय                 | 4,0  |
| प्रदेशवंघ                                        | રુ             | दर्शनमोदसे दुःग शोर उसकी निवृत्ति         |      |
|                                                  |                | -                                         |      |
|                                                  |                |                                           |      |

| विपय                                 | पृष्ठ       | विपय                                        | पृष्ठ |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------|
| चारित्रमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति   | ५२          | शरीरादिकको मायारूप माननेका                  |       |
| अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र     | 1           | निराकरण                                     | १०१   |
| कर्मके उद्यसे दुःख और उसके           |             | ब्रह्मा-विष्णु-महेशके सृष्टिके कर्ता, रक्षक |       |
| उपायोंका मिथ्यापना ५७ से             | ६२          | थीर संहारकपनेका निराकरण                     | १०५   |
| एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख              | ६२          | लोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि                 | ११०   |
| हो इन्द्रियादिक जीवोंके दुःख         | Ets,        | ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका प्रतिपेध        | १११   |
| नरकगतिके दुःख                        | Ets,        | अवतार मीमांसा                               | ११२   |
| तिर्यंचगतिके दुःख                    | ६६          | यज्ञमें पशुवघसे धर्मकल्पना                  | ११५   |
| मनुष्यगतिके दुःख                     | દહ          | भक्तियोग-मीमांसा                            | ११५   |
| देवगतिके दुःख                        | દ્દ         | ज्ञानयोग ,,                                 | ११८   |
| दुःखका सामान्य स्वरूप                | દ્દ         | पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका            |       |
| टुःख निवृत्तिका उपाय                 | ७१          | निपेध                                       | १२०   |
| सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि | હર          | अन्यमत कल्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा          | १२२   |
| चौथा अधिकार                          |             | मुस्लिम मत-निराकरण                          | १२३   |
|                                      |             | सांख्यमत ,,                                 | १२५   |
| मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपण   | ७६          | नैयायिकमत ,,                                | १२७   |
| मिथ्यादर्शनका स्वरूप                 | ७६          | वैशेपिकमत ,,                                | १२८   |
| प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ           | 52          | मीमांसकमत ,,                                | १३१   |
| मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति              | 60          | जैमिनीमत निराकरण                            | १३२   |
| मिथ्याद्यानका स्वरूप                 | ८४          | वौद्धमत "                                   | १३२   |
| मिथ्याचारित्रका स्वरूप               | 24          | चार्वाकमत ,,                                | १३४   |
| इष्ट-अनिष्टको मिथ्याकल्पना           | ८९          | अन्यमत निरसनमें राग-द्वेपका अभाव            | १३६   |
| राग-द्वेपकी प्रवृत्ति                | ९१          | थन्यमतोंसे जैनमतकी तुलना                    | १३७   |
| पाँचवाँ अधिकार                       |             | अन्यमतके प्रन्थोद्धरणोंसे जैनधर्मकी         |       |
| विविध मत समीक्षा                     | <b>९</b> ७, | प्राचीनता और समीचीनता                       | १३९   |
| गृहीत मिथ्यात्व                      | ९६          | इवेताम्बरमत निराकरण                         | १४५   |
| सर्वेच्यापी अद्वैत ब्रह्म            | ०<br>६      |                                             | १४६   |
| कत्तांवादका निराकरण                  | ९९          |                                             | १४७   |
| ब्रह्मकी माया                        | 700         |                                             | १४७   |
| र्जावोंकी चेतनाको ब्रह्मकी चेतना     |             | अछेरोंका निराकरण                            | १४८   |
| माननेका निराकरण                      | १०१         |                                             | ૧૪૬   |
|                                      |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | -     |

| विषयं                                       | पृष्ठ           | विषय                                            | Ž.                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| मुनिके चस्त्रादि उपकरणोंका प्रतिषेध         | र्५२            | व्यवदारामास पक्षके घारक, जैनाभार                |                    |
| धर्मका अन्यथा स्वरूप                        | १५७             | कुल अपेक्षा-धर्मेविचार                          | રાય                |
| दृंढकमत-निराकरण                             | <b>ξ'</b> *<    | परिक्षारदित आग्नानुसारी जैनत्वका                |                    |
| प्रतिमाधारी श्रावक न दोनेको मान्यत          | का              | प्रतिपेध                                        | 285                |
| निपेध                                       | १६०             | याजीविका-प्रयोजनार्थं धर्मसाधनका                |                    |
| मुँहपत्तिका निपेध                           | १३१             | प्रतिपेध                                        | ૨૧઼૦               |
| मृतिपूजा निपेधका निराकरण                    | १६२             | अरद्दन्तभक्तिका अन्यधारूप                       | २२१                |
| ~ ~                                         | • • •           | गुरुभक्तिका अन्यथारूप                           | २२३                |
| छठा अधिकार                                  |                 | शास्त्रभक्तिका अन्यथास्य                        | २२३                |
| कुदेव, कुगुरु और कुधर्मका प्रतिपेध          | १६८             | जीय-अजीव नस्वका अन्ययारूप                       | 334                |
| कुदेव सेवाका प्रतिपेध                       | १६८             | आस्त्रवतस्वका अन्यथारूप<br>वन्धतस्वका अन्यथारूप | २२६<br>२२ <i>७</i> |
| लंकिक मधेरलासे कदेव सेवा                    | १६९             | संवरतस्वका अन्यथारूप                            | २२७<br>२२७         |
| .हयन्तर-याचा                                | १७०             | निर्मरातस्यका अन्यथारूप                         | 230                |
| सूर्यचन्द्रमादि ग्रहपुजा प्रतिपेध           | १७२             | मोसतत्त्वका अन्यथारूप                           | २३३                |
| गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण              | <b>રેલ્ડ</b>    | सम्यन्त्रानका अन्यथारूप                         | <b>२३</b> ५        |
| कुगुरु सेवा श्रद्धानादिकका निपेध            | १७'             | सम्यक्चारित्रका अन्यधारूप                       | २३७                |
| कुल-अपेक्षा गुरुपनेका निषेध                 | <b>ই</b> ডে ৭   | निद्यय व्यवहारनयाभासावलम्बीका                   |                    |
| फधर्म-सेवनसे मिथ्यात्वभाव                   | 50,3            | स्यरूप                                          | २४८                |
| निन्दादिभयसे मिथ्यात्व-सेवनका प्रतिपेध      | <b>१</b> ९२     | मञ्चानिरूपण-उपचारनिरूपण                         | <b>૨</b> ૪૧        |
| सातवाँ अधिकार                               |                 | सम्यक्त्यंकं सन्मुख मिथ्यादृष्टि                | २५.ऽ               |
|                                             |                 | पौच टब्धियोंका स्वरूप                           | २६१                |
| जैनमिथ्याद्दष्टिका विवेचन                   | 5¢,3            | भाठवाँ अधिकार                                   |                    |
| एकान्त निरुचयाचलम्यी जैनाभास                | १९३             | नाठरा जापकार                                    |                    |
| केवल्ह्यान निषेध                            | १९४             | उपदेशका स्वरूप                                  | २६८                |
| ऱ्याख्याभ्यासकी निरर्थकताका प्रतिपेध        | २००             | प्रथमानुयोगका प्रयोजन                           | २६८                |
| शुभको छोड़कर अशुभमें प्रवर्त्तना योग्य नर्द | तें २० <b>५</b> | करणानुयोगका प्रयोजन                             | २६०.               |
| केयल निर्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति          | २०६             | चरणानुयोगका श्रयोजन                             | ೩೩೨                |
| स्वद्रव्य-परद्रव्य चिन्तवनसे निर्नरा, बन्ध  | 1               | द्रव्यानुयोगका प्रयोजन                          | २ऽ१                |
| नहीं है किन्तु रागादि घटनेसे नि             | र्ज्य           | प्रधमानुयोगमें स्याप्यानका विधान                | २ऽ१                |
| और रागादि दोनेसे यन्च है।                   | २०९             | करणानुयोगर्मे ,, ,,                             | ₹ <b>%</b>         |
| निर्विकरपद्शा-विचार                         | २१०             | चरणानुयोगर्ने . ,, ,,                           | 55                 |
|                                             |                 |                                                 |                    |

| . विषय                                 | पृष्ठ        | विपय                                      | पृष्ट |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|
| द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान      | २८४          | द्रव्यकर्म और भावकर्मकी परम्परामें        |       |
| अनुयोगोंमें पद्धति विशेष               | २८६          | पुरुपार्थके न होनेका खण्डन                | 313   |
| व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन   | २८७          | मोक्षमार्गका स्वरूप                       | ३१५   |
| प्रथमानुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण     | २८८          | <b>लक्षण और उनके दो</b> प                 | ३१६   |
| करणानुयोगमें ,, ,,                     | २९०          | सम्यग्दर्शनका सच्चा लक्षण                 | ३१७   |
| च्रणानुयोगमें ,, ,,                    | २९१          | तत्त्वार्थ सात हो क्यों ?                 | ३१८   |
| द्रव्यानुयोगमें ,, ,,                  | २९२          | तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें अन्याप्ति आदि |       |
| व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंके अभ्यासके  |              | दोपोंका परिहार                            | ३२१   |
| संवंधमें                               | ર९ઇ          | तिर्यंचोंके सप्ततत्त्व श्रद्धानका निर्देश | ३२१   |
| अपेक्षाज्ञानके अभावमें दृष्ट परस्पर    |              | विपयकपायादिके समय सम्यक्तवीके             |       |
| विरोधका निराकरण                        | <b>२</b> ९५  | तत्त्वश्रद्धान                            | ३२२   |
| नवमाँ अधिकार                           |              | निर्विकल्पावस्थामें तत्त्वश्रद्धान        | ३२३   |
| मोक्षमार्गका स्वरूप                    | ३०६          | मिथ्यादृष्टिका तत्त्वश्रद्धान नाम-        |       |
| आत्माका हित मोक्ष ही है                | ३०६          | निक्षेपसे है                              | ३२४   |
| सांसारिक सुख वास्तविक दुःख ही है       | ' 1          | सम्यक्त्वके विभिन्न लक्षणोंका समन्वय      | ३२५   |
| पुरुवार्थसे ही मोक्षप्राप्ति           | 3 <b>१</b> 0 | सम्यक्तवके भेद और उनका स्वरूप             | ३३१   |
| द्रव्यर्लिगीके मोक्षोपयोगी पुरुपार्थका | 47.          | सम्यक्त्वके आठ अंग                        | ३३९   |
| अभाव                                   | ३११          |                                           |       |



# यन्थके अंतिम भागकी विषय-सूची

| १रहस्यपूर्ण चिही                               |            | _    |
|------------------------------------------------|------------|------|
|                                                | पृष्ठ      | Z    |
| २—परमार्थ वचनिका                               |            | १०   |
| ३—निमित्त-उपादान चिट्टी                        |            | 0 52 |
| ४—मोध्यमर्भ ग्राम्स                            |            | १६   |
| ४—मोक्षमार्ग प्रकाशकमें उद्धृत पद्यानुकम सूर्च | ì          | २०   |
|                                                |            | २२   |
| ६—इस प्रत्थका मूल्य कम करनेमें सहायता देनेव    | ालोंकी सनी | ခုပ် |

3मेत्रः

**उ**निमः विद्वात्रयक्षास्त्रमागायकाज्ञक्षमामास्त्रलिक्ष्येताद्वाक्षमालम्प्रमंगलक्षरण् व्यीतराग सें अधि। नमस्या ज्यापाय निस्त्र विष्य स्वार ले कविष कि सामा प्रति से अधि से सिष्य विषेत्र मि मितिनिने समाजसर्वानिजयर्थनाथात्राष्ट्रमागित्रकारीकनामसात्र्वकाउर्यर्थोहै।।तद्मंग विज्ञानाममं तारिजातेत्राणात्रास्तारिमयंत्राशाकिममानकिरिधम्।।यथकरानकाकान नकि विरिज्ञातमा करदेना लंगा एमे कि विर्णाण में ज्यारी या लंग ज्या हाया लंगा ने प्रा मरोगैऽधनमेर्दे भागम्भवस्यः। नमः आवायिषः। नमज्ञाषाप्रसानमानो नोक्तवर्षमधिषः। नप्त रियाक्त अर्थ असारे। नमस्तर अरट्तिन सैन्ना थि। नमस्तार तिर्दान स्वीयान मस्त्रार आया सि नेत्रंतिक सिर्टि अपने अने ग्रामा वाष महित समस्ती सारिड सिन हो। रेलीणतातेषाकानामका संग्रेश्यक्तात्मक्रात्मक्रात्मक्रात्मक्रात्मक्रात्मक्षात्रात्मक्षात्रात्त्रा वननी जिएरी। तर्षेत्रयमम्बरद्तमिकामस्मिषित्री है। तेषद् स्मृपना गाम् वस्मिन्नी क्रा त्रसङ् मानैदेषस्त्रनतर् ग्नकि तिनिको सामायष्त्रं स्त्रनति के द्रसनत्नी व्यं द्रित्र मीसाम्ब्युक्त मवस्मारूणाश्चायऽत्राक्षनामायाम्नयनमस्मारं अद्भामहामाजसम्ब्रहे॥वऽतियाकामंस्कन्त्रे मिक्रीरास्त्रास्य मां तरमम्प्रपारण व्है । नक्रिति सम्बन्धत्यां है ममस्त्रारोष निते मुक्त से रहे देता पिहे **नतिमस् भवसाथनते जारियातिकर्मिष्याय अन्तर मन्त्र्यिय राजमान न र्वाप्तराज्ञ** भारेंदै धम्रतस्य करिनिग कृत्व पर मानदक्ता अनु नभे हैं। वह रिमर्चण मर्चरा गहे का हि विकास मन [ नोट-जार '३ मोध' जिला हुआ है वह नीमरी लाइनमें अथ्रांग प्रधानमें लगा हेनेके अिते है | तापायात्ता गीता थी टोटरमनजी हे म्यहम्त लिपित मोशमामं-प्रमाशकता प्रथम गुन्ड

र प्राच्या विक्रा के त्या है के त्या क विवाह हो विकेशनार्व हेना ने विक्वा के ना दिक जीन समझके के से कहो हो ।। नाका विमानस्थान्य विभाग्ने विभाग्ये विभाग्ने विभाग्ने विभाग्ने विभाग्ने विभाग्ने विभाग्ने विभाग्ने विस्तान विस्तान के विस िविद्यां विकारी विकारी ने ते देश में किया है किया है कि विकार किया है The state of the s िक्षा के प्रतिक विकास के प्रतिक के प जिन्ति हिन्दि हि विहारिक क्षा विहास के ्रे नेन्यम्बनी लिखित मोक्षमार्ग-प्रकाशकका अंतिम एट क्रिनेक्षेत्राध्याद्यानिकेर्यास्य स्ट्रिक्स्याकेर्या ।

#### आचार्यकल्प विद्वत्शिरोमणि एं० टोडरमलजी विरचित

सोक्षमार्ग प्रकाशक

THE CONTRACTION WANTED TO SERVICE THE CONTRACTION OF THE CONTRACTION O

Ġ

सम्बद्धि निर्दे सहार्वे स्वतिहा विविद्यास्य निर्दे

## 🕸 श्री सर्वज्ञजिनवाणी नमस्तस्ये 🏶

# शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारम्भिक मंगलाचरण

व्ह नमः सिद्धेम्यः, व्ह जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु ! ! ।

णमो अरिहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं,

णमो उवज्झायाणं, णमो छोए सव्यसाहूणं ।

ओंकारं विन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमोनमः ॥ १ ॥

अविरलशब्दघनीघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलंका ।

मिनिभरुपासिततीर्था सरस्वती हरत् नो दुरितान् ॥ २ ॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्चनशलाकया ।

चक्षुरून्मीलितं येन तस्मै श्रीग्रुरवे नमः ॥ ३ ॥

॥ श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुपविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भन्यजीवमनः-प्रतिवीधकारकिमदं ग्रन्थ श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामधेयं, तस्यमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणघरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचो-नुसारमासाद्य श्री आचार्यकल्प पंडितप्रवर श्री टोडरमळजी विरचितं ।

श्रोतारः सावधानतया श्रृष्वन्तु ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोस्तु मङ्गलम् ॥



#### • नमः सिद्धेभ्यः •

आचार्यकल्प पं० टोडरमळजी कृत

#### मोक्षमार्गप्रकाशक

पहला अधिकार अय, मोसमार्गपकाग्रक नामक शाब लिखा जाता र

[ मंगळाचरण ]
• बोहा \*

मंगलमय मंगलवरण, वीनराग विज्ञान । नर्भी ताहि जार्ते भये. अरहंतादि महान ॥ १॥

क्षरि मंगल करिटों महा, ग्रंथकरनको कान । कार्ते मिळं समाज सब, पांव निजयद राज ॥ २ ॥

अय, मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रका उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं। णमो अरहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आयरियाणं। णमो उवस्त्रायाणं। णमो छोए सञ्चसाहुणं॥

यह प्राकृतमापामय नमस्कारमंत्र है सो महामंगलस्यस्य है। तया इत्तर् संस्कृत ऐसा होता है:-- नमोऽर्ह्द्वभ्यः, नमः सिद्धभ्यः, तमः आचार्यभ्यः, नमः उपाच्यायेभ्यः, नमो क्षोके सर्वसाधुभ्यः। तथा इसका अर्थ ऐसा है:—नमस्कार अरहंतोंको, नमस्कार सिद्धौको, नमस्कार आचार्योको, नमस्कार उपाध्यार्योको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुओंको। —इसप्रकार इसमें नमस्कार किया इसलिये इसका नाम नमस्कारमंत्र है।

अव, यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवम करहे हैं;

#### [ अरहंतोंका स्वरूप ]

वहाँ प्रथम अरहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:—जो गृहस्थपना त्यागकर, मुनिवर्म अंगीकार करके, विजस्वभावसावन द्वारा चार घाति कर्मोंका क्षय करके अनंतचतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ अनंतज्ञान द्वारा तो अपने अनंतगुण-पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्योंको युगपत् विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंतदर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंतवीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्यको घारण करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानन्दका अनुभव करते हैं। पुनश्च, जो सर्वथा सर्व रागद्वेषादि विकारभावोंसे रहित होकर शांतरसरूप परिणमित हुए हैं, तथा अधुध-अंवरादिक व अंगविकारभावोंसे रहित होकर शांतरसरूप परिणमित हुए हैं, तथा आयुध-अंवरादिक व अंगविकारादिक जो काम-कोघादि निद्यभावोंके चिह्न उनसे रहित जिनका परम-औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनोंसे लोकमें घर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जोवोंका कल्याण होता है, तथा जिनके लोकिक जीवोंको प्रमुत्व माननेके कारणरूप अनेक अतिशय और वानाप्रकारके वैभवका संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका अपने हितके अर्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं।—ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने योग्य श्री अरहंतदेव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो।

### [सिद्धौंका स्वरूप]

अय सिद्धोंका स्वरूप घ्याते हैं:—जो गृहस्थ-अवस्थाको त्यागकर, मुनिवर्मसाधन द्वारा चार घाति कर्मीका नाश होनेपर अनंतचतुष्ट्य स्वभाव प्रगट करके, कुछ
काल पीछे चार अधाति कर्मीके भी भस्म होनेपर परम औदारिक शरीरको भी
छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभावसे लोकके अग्रभागमें जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको
समस्त परद्रव्योंका सम्तन्ध छूटनेसे मुक्त अवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीरसे किचित् न्यून पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशोंका आकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके

प्रतिपक्षी कर्मीका नाथ हुआ इसिल्ये समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादिक आहिमक गुण सम्पूर्णतया अपने स्वभावको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकर्मका सम्बन्ध दूर हुआ इसिल्ये समस्त अमूर्त्तदादिक आहिमक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके मायकर्मका अभाव हुआ इसिल्ये समस्त अमूर्त्तदादिक आहिमक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके मायकर्मका अभाव हुआ इसिल्ये विराकुछ आनन्दमय खुद्धस्त्रभावस्व परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्याव द्वारा मध्य जीवोंको स्वद्वव्य-परद्रव्यका और औपाधिकमाव-स्वभावभावोंका विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धोंके समान स्वयं होनेका साधन होता है। इसिल्ये साधने योग्य जो अपना खुद्धस्वरूप उसे दर्शानेको प्रतिविम्ब समान हैं तथा जो छत्तकृत्य हुए हैं इसिल्ये ऐसे ही अनंतकाळ पर्यंत रहते हैं।—ऐसे निष्यन्न हुए सिद्धमगवानको हमारा समस्कार हो।

**अब** आचार्य-उपाष्याय-साधुके स्वरूपका अवलोकन करते हैं।

#### [आचार्य-उपाष्याय-साधुका सामान्य स्वरूप]

जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अंगीकार करके अंतरंगर्में तो उस गुढ़ोपयोग द्वारा अपनेको आपरूप अनुभव करते हैं. परद्रव्यमें अहंबुद्धि घारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभावको हो अपना मानते हैं, परभावोंमें ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिमासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें रागद्वेप नहीं करते, घरोरकी अनेक अवस्थाएँ होती हैं, वाह्य नावा निमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख-दु:ख पहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य किया जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, सींचकर उनकी नहीं करते, तथा अपने उपयोगको वहुत नहीं घ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चछवृत्ति-को घारण करते हैं, तथा कदाचित् मंदरागके उदयसे गुभोपयोग भी होता है उससे जो शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु उस रागभावको हैय जातकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कपायके उदयका अभाय होनेसे हिसादिरूप खदासीपयीग परिणतिका तो अस्तित्व ही नहीं रहा है; तथा पैधी अंतरंग (अवस्या) होने पर बाह्य दिगम्बर सौम्यमुद्राघारी हुए हैं, दारोरका सेवारना आदि विकियाओं-से रहित हुए हैं, वनसण्डादिमें वास करते हैं, ब्रहाईस मूलगुणौंका बर्साण्डत पालन करते हैं, बाईस परीपहोंको सहन करते हैं, बारह प्रकारके वर्षीको आदरते 🔨 कदाचित ध्यानमुद्रा घारण करके प्रतिमायत् निध्चल होते हैं, कदाचित् अध्ययन् बाह्य धर्मिक्याओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित् मुनिधर्मके सहकारी धरीरकी सिं.

हेतु योग्य आहार-विहारादि कियाओंमें सावधान होते हैं।—ऐसे जैन मुनि हैं उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है।

### [ आचार्यका स्वरूप ]

उनमें जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रधानपद प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निर्विकल्प स्वरूपाचरणमें ही मग्न हैं और जो कदाचित् धर्मके छोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके उदयसे करुणावृद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं।—ऐसे आचरण अचरानेवाछे आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो।

### [उपाध्यायका स्वरूप]

तथा जो बहुत जैन शास्त्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते हैं, और यदि कदाचित् कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों-को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं।—ऐसे समीपवर्ती भव्योंको अध्ययन करानेवाले उपाध्याय उनको हमारा नयस्कार हो।

### [साधुका स्वरूप]

पुनश्च, इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपदके धारक हैं तथा जो आत्मस्वभावको साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर फँसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सधाते हैं और बाह्ममें उसके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओं में प्रवतंते हैं तथा कदाचित् भक्ति—वंदनादि कार्योंमें प्रवतंते हैं। —ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो।

### [पूज्यत्वका कारण]

इस प्रकार इन अरहंतादिका स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानसय है, उसहीके द्वारा अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानको हीनतासे तो जीव निन्दा-योग्य होते हैं और रागादिकको होनतासे व ज्ञानको विशेषतासे स्तुतियोग्य होते हैं। सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता

होनेसे सम्पूर्ण वीतरागदिज्ञानमाव संभव है और आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको एकदेश रागादिककी होनता ओर ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागविज्ञान संभव है। इसछिये उन अरहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना।

पुनरन, यह जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि—मुख्यरूपसे तो तीर्थंकरका और गीणरूपसे सर्व केवळीका प्राकृत भाषामें अरहंत तथा संस्कृतमें अहंत ऐसा नाम जानना । तथा चौदहवें गुणस्थानके अनंतर समयसे छेकर सिद्ध नाम जानना । तथा चौदहवें गुणस्थानके अनंतर समयसे छेकर सिद्ध नाम जानना । पुनरन, जिनको आचायंपद हुआ हो वे संघमें रहें अथवा एकाकी आस्मध्यान करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्योंम भी प्रधानताको प्राप्त करके गणधरपदवीके धारक हों—उन सवका नाम आचार्य कहते हैं । पुनरन, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यों हारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे आस्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय हो नाम पाते हैं। तथा जो पदवीधारक नहीं हैं वे सर्व मुनि साधुसंज्ञाके घारक जानना । यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि—पंचाचारोसे आचार्यपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणींके साधनसे साधुपद होता है; क्योंकि ये त्रियाएँ तो सर्व मुनियोंके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे उनका कक्षरार्थ वंसे किया जाता है । समिभरूढ़नयसे पदवीकी अपेक्षा हो आचार्यादिक नाम जानना । जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो समुत्यादिक भो करते हैं; परन्तु समिश्वर स्वां समझना ।

यहाँ सिद्धोसे पहले अरहंतोंको नमस्कार किया सो क्या कारण?—ऐसा सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह है:—

नमस्कार करते हैं सो अपना श्रयोजन समनेकी अपेदासे करते हैं; सो अरहंतोंसे उपदेशादिकका श्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहुळे समस्कार किया है।

इसप्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चितवव करनेसे विशेष कार्यसिद्धि होती है। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार-समुदाय उसका नाम पचपरमेष्टी जानना। हेतु योग्य आहार-विहारादि कियाओंमें सावधान होते हैं।—ऐसे जैन मुनि हैं उन सवको ऐसी ही अवस्था होती है।

## [ आचार्यका स्त्ररूप ]

उत्रमें जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रधानपद प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निर्विकल्प स्वरूपाचरणमें ही मग्न हैं और जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके उदयसे करुणावृद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं।—ऐसे आचरण अचरानेवाले आचार्य उनको हमारा नगस्कार हो।

## [उपाध्यायका स्वरूप]

तथा जो वहुत जैव शास्त्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते हैं, और यदि कदाचित् कषाय अंशके उदयसे वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों-को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं।—ऐसे समीपवर्ती भव्योंको अध्ययन करानेवाछे उपाध्याय उनको हमारा नयस्कार हो।

### [साधुका स्वरूप]

पुनरच, इन दो पदवी घारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपदके घारक हैं तथा जो आत्मस्वभावको सावते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर फँसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सघाते हैं और बाह्ममें उसके साधनभूत तपरचरणादि कियाओं में प्रवतंते हैं तथा कदाचित् भक्ति—वंदनादि कार्योंमें प्रवतंते हैं। —ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो।

## [पूज्यत्वका कारण]

इस प्रकार इन अरहंतादिका स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानसय है, उसहीके द्वारा अरहंतादिक स्तुितयोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानको हीनतासे तो जीव निन्दा-योग्य होते हैं और रागादिककी होनतासे व ज्ञानको विशेषतासे स्तुतियोग्य होते हैं। सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता

होनेसे सम्पूर्ण वीतरागिवज्ञानभाव संभव है बौर आचार्य, उपाध्याय तथा साधुत्रोंको एकदेश रागादिककी होनता और ज्ञानको विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागिवज्ञान संभव है। इसिछिये उन अरहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना।

पुनश्च, यह जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि—मुस्यरूपसे तो तीर्थंकरका और गौणरूपसे सर्व केवळीका प्राकृत भाषामें अरहंत तथा संस्कृतमें अहंत ऐसा नाम जानना। तथा चोदहवें गुणस्थानके अनंतर समयसे छेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च, जिनको आचार्थपद हुआ हो वे संघमें रहें अथवा एकाकी आत्मध्यान करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्योमें मी प्रधानताको प्राप्त करके गणधरपदयोके धारक हों—उन सवका नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यो हारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदयोधारक नहीं हैं वे सब मुनि साधुसंजाके धारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि—पंचाचारोसे आचार्यपद होता है, पठन-गठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोंके साधनसे साधुपद होता है; क्योंकि ये क्रियाएँ तो सब मुनियोके साधारण हैं, परन्तु सब्दन्यसे उनका अक्षरार्थ वेसे किया जाता है। समिश्रङ्ग्यसे पदयोकी अपेसा हो आचार्यादिक नाम जानना। जिसप्रकार सब्दन्यसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो समुष्यादिक भी करते हैं; परन्तु समिश्रङ्ग्यसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उस ही प्रकार यहाँ समझना।

यहाँ सिद्धोसे पहले अरहंतोंको नमस्कार किया सो क्या कारण?—ऐसा सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह है:—

तमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधनेकी अपेशासे करते हैं; सो अरहंतोंसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसिलये पहले समस्कार किया है।

इसप्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चितवन करनेसे विशेष कार्यासिद्ध होती है। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार-समुदाय उसका नाम पचपरमेष्टी जानना। हेतु योग्य आहार-विहारादि कियाओंमें सावधान होते हैं।—ऐसे जैन मुनि हैं उन सवकी ऐसी ही अवस्था होती है।

### [ आचार्यका स्त्ररूप ]

उनमें जो सम्यादर्शन-सम्याज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रधानपद प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यक्ष्यसे तो निर्विकल्प स्वरूपाचरणमें ही मान हैं और जो कदाचित् धर्मके लोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके उदयसे करुणावृद्धि हो तो उनको धर्मीपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं।—ऐसे आचरण अचरानेवाले आचार्य उनको हमारा नगस्कार हो।

#### [ उपाध्यायका स्वरूप ]

तथा जो बहुत जैन शास्त्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते हैं, और यदि कदाचित् कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों- को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं।—ऐसे समीपवर्ती भव्योंको अध्ययन करानेवाछे उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो।

#### [साधुका स्वरूप]

पुनरन, इन दो पदवी घारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपदके घारक हैं तथा जो आत्मस्वभावको साघते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर फँसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगको सघाते हैं और बाह्यमें उसके साघनभूत तपरचरणादि कियाओं प्रवर्तते हैं तथा कदाचित् भक्ति—वंदनादि कार्योंमें प्रवर्तते हैं। —ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो।

#### [पूज्यस्वका कारण]

इस प्रकार इन अरहंतादिका स्वरूप है सो वीतराग-विज्ञानसय है, उसहीके द्वारा अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानको हीनतासे तो जीव निन्दा-योग्य होते हैं और रागादिककी होनतासे व ज्ञानको विशेषतासे स्तुतियोग्य होते हैं। सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता

होनेसे सम्पूर्ण वीतरागदिज्ञानमाव संभव है और आचार्य, उपाध्याय तथा साधुत्रोंको एकदेश रागादिककी होनता और ज्ञानको विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागविज्ञान संभव है। इसल्यि उन अरहंतादिकको स्तुतियोग्य महान ज्ञानना ।

पुनश्च, यह जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि—मुख्यरूपसे तो तीयंकरका और गौणरूपसे सर्व केवलीका प्राकृत मापामें अरहंत तथा संस्कृतमें अहंत् ऐसा नाम जानना । तथा चौदहवें गुणस्थानके अनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम जानना । पुनश्च, जिनको आचायंपद हुआ हो वे संघमें रहें अथवा एकाकी आत्मध्यान करें; एकाविहारी हों अथवा आचायों में भी प्रधानताको प्राप्त करके गणधरपददीके धारक हों—उन सबका नाम आचायं कहते हैं । पुनश्च, पठन-पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परन्तु जिनको आचायों हारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय हो नाम पाते हैं । तथा जो पदबीधारक महीं हैं वे सबं मुनि साधुसंजाके धारक जानना । यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि—पंचा-चारोसे आचायंपद होता है, पठन-गठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोंके साधनसे साधुपद होता है; क्योकि ये जियाएँ तो सर्व मुनियोंके साधारण हैं, परन्तु धव्दनयसे उनका अक्षरार्थ वंसे किया जाता है । समीभरूढ़नयसे पदबीकी अपेक्षा हो आचार्यादिक नाम जानना । जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो समुद्धादिक भी करते हैं; परन्तु समिमरूढ़नयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है । उस हो प्रकार यहाँ समक्षना ।

यहाँ सिद्धोसे पहले अरहंतींकी नमस्कार किया सी क्या कारण?—ऐसा सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह है:—

नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सपनेकी अपेडासे करते हैं; सो अरहंतोंसे उपदेशादिकका प्रयोजन विषय सिद्ध होता है, इसलिये पहले समस्कार किया है।

इसप्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चितवन करनेसे विशेष कार्यासिंड होती है। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो जसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार- प्रयोजनकी सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है। परन्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी अपना हित नहीं होता; क्योंकि यह आत्मा कषायभावोंसे वाह्य सामग्रियोंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख-दु:खकी कल्पना करता है। कषायके विना बाह्य सामग्री कुछ सुख-दु:खकी दाता नहीं है। तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसिलये इन्द्रिय-प्रवित्त सुखकी इच्छा करना और दु:खसे डरना यह भ्रम है। पुनश्च, इस प्रयोजनके हेतु अरहंतादिककी भिक्त करनेसे भी तीव्र कषाय होनेके कारण पापबंध ही होता है, इसिलये अपनेको इस प्रयोजनका अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंतादिककी भिक्त करनेसे ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं।—इस प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट पानने योग्य हैं।

तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं; उनमें भाक्तभाव होनेसे परम मंगल होता है। 'मंग' अर्थात् सुख, उसे 'लाति' अर्थात् देता है; अथवा 'मं' अर्थात् पाप, उसे 'गालयित' अर्थात् गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है।—इसप्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे दोनों कार्योंको सिद्धि होती है; इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है।

### [ मंगळाचरण करनेका कारण ]

यहाँ कोई पूछे कि-प्रथम ग्रंथके आदिमें मंगल ही किया सो क्या कारण है ? उसका उत्तर:-

सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारण कोई विघ्न न हो, इसिलये यहाँ प्रथम मंगल किया है।

यहाँ तर्क —जो अन्यमती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथकी समाप्ति तथा विघ्नका न होना देखते हैं वहाँ क्या हेतु है ? उसका समाधान:—

अन्यमती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोहके तोव उदयसे मिथ्यात्व-कषायभावोंका पोषण करनेवाले विपरोत अर्थोंको घरते (-रखते) हैं, इसिलये उसकी निविध्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किये विना ही हो। यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वैशा विपरीत कार्य कैसे वने? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारण वीतराग तत्त्वज्ञानका पोषण करनेवाले अर्थोंको घरेंगे (-रखेंगे); उसकी विविध्न समाप्ति ऐसे मंगल करनेसे हो हो। यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? पुनश्च, वह कहता है कि—ऐसे तो मानेंगे, परन्तु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भो सुख दिखायो देता है, पापका उदय नहीं दिखायो

देता और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता—पापका उदय दिखायी देता है, इसलिये पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने ? उससे कहते हैं:—

जीवोंके संक्लेश-विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं, उनके द्वारा अनेक कालोंमें पहले वैधे हुए कम एक कालमें उदय आते हैं; इसिलये जिस प्रकार जिसके पूर्वमें वहुत धनका संचय हो उसके विना कमाए भी धन विखायी वेता है कौर ऋण दिखायी नहीं देता। तथा जिसके पूर्वमें ऋण वहुत हो उसके घन कमाने पर भी ऋण दिखायी देता है धन दिखायी नहीं देता; परन्तु विचार करनेसे कमाना तो घनहीं का कारण है, ऋणका कारण नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत पुण्यका वंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल किये विना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देता। और जिसके पूर्वमें बहुत पापवंथ हुआ हो उसके यहाँ एसा मंगल करनेपर भी सुख दिखायी नहीं देता, पापका उदय दिखायी वेता है; परन्तु विचार करनेपर भी सुख दिखायी नहीं देता, पापका उदय दिखायी वेता है; परन्तु विचार करनेपर में स्थलों कारण है, पापज्वयका कारण नहीं है। –इस.प्रकार पूर्वोंक्त मंगलका मंगलपना वनता है।

पुनश्च, वह कहता है कि-यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करनेवालेकी सहायता नहीं की और मंगल न करनेवालेको दण्डं नहीं दिया सो क्या कारण? उसका समाधान:—

जीवोंको सुख-दुःख होनेका प्रवल कारण अपना कर्मका उदय है, उसहीके अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका निमित्त नहीं बनता और जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं बनता। यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं:—

जो देवादिक है वे धयोपशमज्ञानसे सवको युगपत् नहीं जान सकते, इसिलये मंगल करनेवाले और नहीं करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी कालमें होता है; इसिलये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवादण्ड दें? और जानपना हो, तब स्वयंको जो अतिमंदकपाय हो तो सहाय करनेके या दण्ड देनेके परिणाम ही नहीं होते, तथा तीव्रकपाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। तथा मध्यमक्षपायरूप वह कार्य करनेके परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें? — इस प्रकार सहाय करनेका या दण्ड देनेका निमित्त नहीं वनता। यदि अपनी शक्ति हो

और अपनेको धर्मानुरागरूप मध्यमकपायका उदय होनेसे वैसे ही परिणाम हों, तथा उस समय अन्य जीवका धर्म-अधर्मरूप कर्तव्य जानें, तव कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मीको दण्ड देते हैं।—इस प्रकार कार्य होनेका कुछ नियम तो है नहीं—ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है तत्काल तथा आगामी कालमें दुःखदायक है; इसलिये ऐसी इच्छाको छोड़कर हमने तो एक वीतराग-विशेपज्ञान होनेके अर्थी होकर अरहंतादिकको नमस्कारादिक्प मंगल किया है। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक "मोक्षमार्गप्रकाशक" नामके ग्रंथका उद्योत करते हैं। वहाँ, 'यह ग्रन्थ प्रमाण है'—ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपण करते हैं:—

#### [ ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा ]

अकारादि अक्षर हैं वे अनादि-निधन हैं, किसीके किये हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है, परन्तु जो अक्षर बोलनेमें आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसीलिये कहा है कि—" सिद्धो वर्णसमाम्नायः।" इसका अर्थ यह कि—जो अक्षरोंका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, तथा उन अक्षरोंसे उत्पन्न सत्यार्थके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्रुत है, सो भी अनादि-निधन है। जैसे—"जीव" ऐसा अनादि-निधन पद है सो जीवको वतलानेवाला है। इस प्रकार अपने-अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई बहुत मोतियोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर गहना वनाते हैं; उसी प्रकार पद तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूँथकर ग्रंथ वनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थपदोंको मेरी बुद्धि अनुसार गूँथकर ग्रन्थ वनाता हूँ; मेरी मितसे कल्पित झूठे अर्थके सूचक पद इसमें नहीं गूँथता हूँ। इसलिये यह ग्रंथ प्रमाण जानना।

प्रश्न:-- उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है?

समाधान:—अनादिसे तीर्थंकर केवली होते आये हैं, उनको सर्वका ज्ञान होता है, इसलिये उन पदोंका तथा उनके अर्थोंका भी ज्ञान होता है। पुनश्च, उन तीर्थंकर

1.13

केविलयोंका दिव्यध्वित द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवोंको पदोंका एवं अर्थोंका ज्ञान होता है; उसके अनुसार गणधरदेव अंगप्रकीणंरूप ग्रन्थ गूँयते हैं तथा उनके अनुसार अन्य-अन्य आचार्यादिक नानाप्रकार ग्रंयादिककी रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं।—इसप्रकार परम्परामार्ग चला जाता है।

अब इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान अवसर्पिणी काल है; उसमें चौबीस तीर्यंकर हए; जिनमें श्री वर्द्ध मान नामक अन्तिम तीर्थकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान होकर जीवोंको दिव्यध्विन द्वारा उपदेश दिया । उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम नामक गणधरने अगम्य अर्थोको भी जानकर धर्मानुरागवश अंगप्रकीर्णकोंकी रचना की। फिर वर्द्ध मानस्वामी तो मुक्त हुए। वहाँ पीछे इस पंचमकालमें तीन केवली हए-(१) गौतम, (२) सुधर्माचार्य और (३) जम्यू स्वामी । तत्पदचात् कालदोपसे केवलज्ञानी होनेका तो अभाव हुआ, परन्तु कुछ कालतक द्वादशांगके पाठी श्रुतकेवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ कालतक थोड़े अंगोंके पाठी रहे; पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रन्य तथा जनुसारी ग्रन्थोंके अनुसार बनाए गये ग्रन्थ ही उनकी प्रवृत्ति रही। उनमें भी कालदोपसे दृष्टीं द्वारा कितने ही ग्रन्थोंकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्थोंका अन्यासादि न होनेसे व्युच्छिति हुई। तथा कितने ही महान ग्रन्य पाये जाते हैं उनका युद्धिकी मंदताके कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि-दक्षिणमें गोम्मटस्वामीके निकट मूड्यिद्री नगरमें धवल, महाधवल, जयधवल पाये जाते हैं, परन्तु दर्शनमात्र ही हैं। तया फितने ही ग्रन्थ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाये जाते हैं उनमें भी कुछ ग्रन्योंका ही अभ्यास वनता है। ऐसे इस निकृष्ट कालमें उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो हुआ परन्तु इस परम्परा द्वारा अब भी जैन शास्त्रोंमें सत्य अर्थका प्रकाशन करनेवाले पदीका सद्भाव प्रवर्तमान है।

#### [ ग्रन्यकारका आगमाभ्यास और ग्रन्य-रचना ]

हमने इस कालमें यहाँ अब मनुष्यपर्याय प्राप्त की; इसमें हमारे पूर्वसंस्कारसे य भले होनहारमे जैनवास्त्रोंके अभ्यास करनेका जद्यम हुआ। जिससे व्याकरण, न्याय, कायं, प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लिब्धसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्यसूत्र, इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थिसद्ध्युपाय, अष्टपाहुड, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठुकथासहित पुराणादि शास्त्र—इत्यादि अनेक शास्त्र हैं उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित् सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुआ है। पुनश्च, इस निकृष्ट समयमें हम जैसे मदबुद्धियोंसे भी हीन बुद्धिके धनी बहुत जन दिखायी देते हैं; उन्हें उन पदोंका अर्थज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इसलिये हम यह ग्रन्थ वना रहे हैं। इसमें भी अर्थसहित उन्हों पदोंका प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि—जिस प्रकार प्राकृत—संस्कृत शास्त्रोंमें प्राकृत—संस्कृत पद लिखे जाते हैं उसी प्रकार यहाँ अपभ्र शसहित अथवा यथार्थतासहित देशभाषारूप पद लिखते हैं; परन्तु अर्थमें व्यभिचार कुछ नहीं है।—इस प्रकार इन ग्रन्थपर्यंत उन सत्यार्थपदोंकी परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ कोई पूछता है कि-परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस परम्परामें सत्यार्थपदोंकी ही रचना होती आयी, असत्यार्थपद नहीं मिले।—ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो ? उसका समाधान:—

### [ असत्यपद रचनाका प्रतिषेध ]

असत्यार्थपदोंकी रचना अति तोवकपाय हुए विना नहीं वनतो; क्योंकि जिस असत्यरचनासे परम्परा अनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिसा के फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े—ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोघ, मान, माया, लोभ अत्यन्त तोव्र होनेपर ही होता है; किन्तु जैनधमेंमें तो ऐसा कपायवान होता नहीं है। प्रथम मूलउपदेशदाता तो तोर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोहके नाशमें सर्वकपायोंसे रहित ही हैं, किर ग्रंथकर्ता गणवर तथा आचार्य, वे मोहके मंद उदयसे सर्व वाह्याभ्यंतर परिग्रहको त्यागकर महामंदकपायों हुए हैं; उनके उस मंदकपायके कारण किचित् शुभोपयोग हो को प्रवृत्ति पायो जातो है, और कुछ प्रयोजन हो नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्य भी कोई ग्रन्थ वनाते हैं वे भी तोवकपायी नहीं होते; यदि उनके तीवकपाय हो तो सर्व कपायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनवर्म उसमें रुचि कैसे होतो? अथवा जो कोई मोहके उदयसे अन्य कार्यों द्वारा कपायका पोपण करता है तो करो, परन्तु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कपायका पोपण करे तो

जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिनधर्ममें ऐसा तीव्रकपायी कोई नहीं होता जो असत्य पदोंकी रचना करके परका और अपना पर्याय-पर्यायमें बुरा करे।

प्रश्नः—यदि कोई जैनाभास तीव्रकपायी होकर असत्यार्थ पदोंको जैन शासोंमें मिलाये और फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय?

समाघानः - जैसे कोई सच्चे मोतियोंके गहनेमें झूठे मोती मिला दे, परन्तु झलक नहीं मिलती, इसलिये परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, कोई भोला हो वहीं मोतीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीव्र ही कोई झूठे मोतियोंका निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोंके समृहरूप जैनदाास्नोंमें असत्यार्थ पद मिलाये, परन्तू जैनशास्त्रोंके पदोंमें तो कपाय मिटानेका तथा लौकिक कार्य घटानेका प्रयोजन है, और उस पापीने जो असत्यार्थ पद मिलाये हैं उनमें कपायका पोपंग करनेका तथा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन नहीं

नामसे ठमा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चल्ती, गीघ्र ही कोई उन असत्यार्य पदोंका निपेध करता है। पुनश्च, ऐसे तीव्रकपायी जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट कालमें ही होते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र-काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिये जैनशास्त्रोंमें असत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती-ऐसा निश्चय करना।

मिलता, इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं; कोई मूर्ख हो वही जैनसामके

पुनक्च, वह कहे कि-कपायोंसे तो असत्यार्थ पद न मिलाये, परन्तु ग्रन्य करनेवालोंको क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिये कोई अन्यया अयं भासित हो उससे असत्यायं पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले?

समाधान:—मूल ग्रन्थकर्त्ता तो गणघरदेव हैं, वे स्वयं चार ज्ञानके घारक हैं और साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनि-उपदेश मुनते हैं, उसके अतिशयसे सत्यायं ही भासित होता है और उसहींके अनुसार ग्रन्य बनाते हैं, इसलिये उन ग्रन्योंमें तो असत्यार्थ पद कैसे गूँथ जायें ? तथा जो अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनाते हैं वे भी यथायोग्य सम्यग्नानके धारक हैं और वे जन मूल ग्रन्योंकी परम्परासे ग्रन्य बनाते हैं। पुनरच, जिन पर्दोका

स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदोंका ज्ञान हो उन्हें सम्यग्ज्ञान प्रमाणसे ठीक करके गूँषते हैं । इसलिये प्रयम तो ऐसी सावधानीमें असत्यार्य

पद गूँथे जाते नहीं; और कदाचित् स्वयंको पूर्व प्रन्योंके पदोंका अर्थ अन्यया ही भासित हो, तथा अपनी प्रमाणतामें भी उसी प्रकार आजाये तो उसका कुछ मारा (-वन) नृहीं है। परन्तु ऐसा किसीको हो भासित होता है सब ही को तो नहीं; इसिलये जिन्हें सत्यार्थ भासित हुआ हो वे उसका निषेध करके परम्परा नहीं चलने देते । पुनश्च, इतना जानना कि-जिनको अन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुरु-धर्मादिक तथा जीव-अजीवादिक तत्त्वोंको तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो जैनशास्त्रोंमें प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रमसे अन्यथा जानने पर भी जिन-आज्ञा माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमेंसे किसीको कोई अन्यथा प्रमाणतामें लाये तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। वही गोम्मटसारमें कहा है कि:—

## सम्माइही जीवो उवइहं पवयणं तु सदहदि । सदहदि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥

(गाथा २७ जीवकाण्ड)

अर्थः - सम्यग्दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धान करता है और अजान-मान गुरुके नियोगसे असत्यका भी श्रद्धान करता है—ऐसा कहा है। पुनश्च, हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करनेका बहुत भय है, परन्तु इसी विचारके वलसे ग्रन्य करनेका साहस करते हैं। इसलिये इस ग्रन्थमें जैसा पूर्व ग्रन्थोंमें वर्णन है वैसा हो वर्णन करेंगे। अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थोंमें सामान्य गूढ वर्णन था, उसका विशेष प्रगट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इसप्रकार वर्णन करनेमें मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। साववानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन हो जाय, तो विशेष बुद्धिमान हों वे उसे सँवारकर शुद्ध करें—ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसप्रकार शास्त्र करनेका निश्चय किया है। अब यहाँ, कैसे शास्त्र वांचने-सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रोंके वक्ता-श्रोता कैसे होना चाहिये उसका वर्णन करते हैं।

## [वांचने-सुनने योग्य शास्त ]

जो शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने-सुनने योग्य हैं; क्योंकि जीव संसारमें नाना दु:खोंसे पीड़ित है। यदि शास्त्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्गको प्राप्त कर लें तो उस मार्गमें स्वयं गमन कर उन दुःखोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक वीत-रागभाव है; इसलिये जिन शास्त्रोंमें किसी प्रकार राग-द्वेष-मोहभावोंका निषेध करके वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शास्त्रोंका वांचना-सुनना उचित है। तथा जिन शासोंमें शृंगार-भोग-कुतूहलादिकका पोषण करके रागभावका, हिंसा-युद्धादिकका पोषण करके द्वेपभावका और अतत्त्वश्रद्धानका पोषण करके मोहभाव- का प्रयोजन प्रगट किया हो वे घास नहीं, रास हैं; वयोंकि जिन राग-द्वेप-मोह मावोत्ते जीव अनादिसे दुःसी हुआ उनकी वासना जीवको विना सिसलाये ही थी और इन सास्त्रों हारा उन्होंका पोपण किया, मला होनेकी क्या शिक्षा दी? जीवका स्वभाव-धात ही किया। इसलिये ऐसे शास्त्रोंका वांचना—सुनना उचित नहीं है। यहाँ वांचना—सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीसना, सिसाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षणसे जान लेना। इसप्रकार जो साक्षात् अथवा परम्परासे वीत-रागभावका पोपण करें ऐसे शास्त्र ही का अन्यास करने योग्य है।

#### [बक्ताका ग्वरूप]

अब इनके वक्ताका स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैंवा होना चाहिये कि जो जैनश्रद्धानमें हद हो; वयोंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरोंको श्रद्धानी कैंसे करे ? श्रोता तो स्वयं ही से हीनबुद्धिक धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वार्य श्रद्धानी कैंसे करे ? औत श्रयद्धान ही सर्व धर्मका मृख हैं। पुनन्न, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे विद्याभ्यास करनेसे सास्त्र वांचनेयोग्य युद्धि प्रगट हुई हो; क्योंकि ऐसी सिक्तके विना वक्तापनेका अधिकारी कैंसे हो ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यज्ञान द्वारा सर्व प्रकारके व्यवहार—निश्चयादिष्य व्याख्यानका अभिन्नाय पहिचानता हो; व्योंकि यदि ऐसा न हो तो किही अन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हो उसका अन्य प्रयोजन प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये। पुनन्न, वक्ता कैंसा होना चाहिये कि जिस जिनआज्ञा भंग करनेका भय बहुत हो, व्योंकि यदि ऐसा नही हो हो को कीई अभिन्नाय विचार कर सूत्रविख्द उपदेश देकर जीयोंका युरा करे। सो ही कहा है:—

वहु गुणविज्ञाणिलयो अम्रुत्तभासी तहावि मृत्तव्यो । जह वरमणिञ्जत्तो वि हु विग्वयरो विसहरो लोए ॥

अर्थ:—जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरणादि विद्याका स्थान है, तथाणि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़नेयोग्य ही है। जैसे कि—उत्कृष्ट मणिसंयुक्त होने पर भी सर्ग है सो लोकमें विष्क हो का करनेवाला है। पुनदक्त, वक्ता कैसा होना चाहिये कि विसको झास बांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य सामनेकी इच्छा न हो; ययोंकि यदि साझावान हो तो यथार्य उपदेश नहीं दे सकता; उसे तो कुछ श्रोताओंके अभिप्रायके अनु-

दंसणमूलो धम्मो (दर्शन प्राभृत गाया २)

सार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे। तथा श्रोताओंसे वक्ताका पद उच है, परन्तु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय और श्रोता उच हो। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीव्र कोध-मान नहीं हो; क्योंकि तीव कोधी-मानीकी निन्दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तव उससे अपना हित कैसे करेंगे ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; अथवा अन्य जीव अनेक प्रकारसे वहुत वार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओंका सन्देह दूर नहीं होगा। तब कल्याण कैसे होगा ? और जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके अनीतिरूप लोकनिंद्य कार्योंकी प्रवृत्ति न हो; क्योंकि लोकनिंद्य कार्योसे वह हास्यका स्थान होजाये, तव उसका वचन कौन प्रमाण करे ? वह जिन धर्मको लजाये। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, अंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हों तथा प्रभुत्व हो, जिससे लोकमें मान्य हो; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो; वक्तामें ये गुण तो अवश्य चाहिये। --ऐसा ही आत्मानुशासनमें कहा है:--

> माज्ञः माप्तसमस्तशास्त्रहृद्यः मन्यक्तलोकस्थितिः, मास्ताशः प्रतिभाषरः मशमगान् मागेव दृष्टोत्तरः। मायः प्रश्नसहः प्रशुः परमनोहारी परानिन्द्या, ज्ञूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः॥ ५॥

अर्थ:—जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, लोक-मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, आशा जिसके अस्त होगई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करनेसे पहले हो जिसने उत्तर देखा हो, वाहुल्यतासे प्रश्नोंको सहनेवाला हो, प्रभु हो, परकी तथा परके द्वारा अपनी निन्दारहितपनेसे परके मनको हरनेवाला हो, गुणनिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों—ऐसा सभाका नायक धर्मकथा कहे।—पुनश्च, वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण-न्यायादिक तथा, बड़े-बड़े जैन शास्त्रोंका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरूपसे उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च, ऐसा भी हो, परन्तु अध्यात्मरस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभव जिसको न हुआ हो वह जिनधर्मका मर्म नहीं जानता, पद्धतिहीसे

वक्ता होता है। अध्यात्मरसमय सञ्चे जिनधर्मका स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रगट किया जाये ? इसलिये आत्मज्ञानी हो तो सचा वक्तापना होता है; नयोंकि प्रवचनसारमें ऐस् कहा है कि—आगमज्ञान, तत्त्वार्य-श्रद्धान, संयमभाव यह तोनों आत्मज्ञानमें सून्य कार्यकारी नहीं हैं। पुनश्च, दोहापाहुडमें ऐसा कहा है—

> पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वि तुस कंडिया। . . पय अत्यं हुद्वोसि परमत्य ण जाणह मृदोसि॥

अर्थ:—हे पांडे हे पांडे हे पांडे ! तू कणको छोड़कर तुस (भूसी) ही कूट रहा है; तू अर्थ और शब्दमें संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसिल्ये तू मूर्स ही है— ऐसा कहा है। तथा चौदह विद्याओंमें भी पहले अध्यात्मविद्या प्रयान कही है, इसिल्ये जो अध्यात्मरसका रिसया वक्ता है उसे निनयमंके रहस्यका वक्ता जानना। पुनर्श्व, जों युद्धि ऋद्विके धारक हैं तथा अविध, मनःपर्यय, केवलज्ञानके भनी बक्ता हैं उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसे वक्ताओंके विद्येष गुण जानना। सो इन विद्येष गुणोंके धारी वक्ताका संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुणोंके धारी वक्ताओंके मुखसे ही शास सुनना। इस प्रकारके गुणोंके धारत मृति अध्वा शास सुनना थोग्य है, और पद्धतिबुद्धिसे अथवा शास सुननेके लोमसे श्रद्धानादिगणरहित पापी पुरुषोंके मुखसे शास सुनना जिचत नहीं है। कहा है कि:—

तं जिणआणपरेण य धम्मो सोयव्य सुगुरुपासिमा । अह उचित्रो सद्धाओ तस्सुवएसस्स फहगाओ ॥

अर्थ:—जो जिनशाझा माननेमें सावधान है उसे निर्म्रन्थ सुगुरु ही के ,िनकटं धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानी श्रावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिसे उपदेशदाता हो वहीं अपना सथा अन्य जीवोंका भला करे। और जो कपायबुद्धिसे उपदेश देता है वह अपना तथा अन्य जीवोंका बुरा करता है ऐसा जानना।—इस प्रकार वक्ताका स्वरूप कहा। अब श्रोताका स्वरूप कहीं हैं:—

#### [श्रोवाका स्वरूप]

भली होनहार है इसिलये जिस जीवको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? यह चरित्र कैसे यन रहा है ? ये मेरे भाव होते हैं उनका

वया फल लगेगा ? जीव दुःखी हो रहा है सो दुःख दूर होनेका क्या उपाय है ? — मुझको इतनी वातोंका निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना—ऐसे विचारसे उचमवन्त हुया है। पुनन्न, इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र मुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुओंके कहे अर्थको अपने अन्तरङ्गमें वारम्वार विचारता है और अपने विचारसे सत्य अर्थोंका निष्ट्रय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है—ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना। पुनश्च, जो जैनधर्मके गाह श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार-निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस अर्थको सुनते हैं, उसे यथावत् निश्चय जानकर अवधारण करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यासमें अति आसक्त हैं; धर्मबुद्धिसे निद्य कार्योंके त्यागी हुए हैं—ऐसे उन शास्त्रोंक श्रोता होना चाहिए।

श्रोताओंके विशेष लक्षण ऐसे हैं--यदि उसे कुछ व्याकरण-न्यायादिकका अयवा वड़े जैनशास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो, किन्तु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मर्म नहीं समझ सके; इसलिये जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूपका आस्वादी हुआ है वह जिनवर्मके रहस्यका श्रोता है। तथा जो अतिशयवन्त वुद्धिसे अथवा अवधि-मन:पर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओंके विशेष गुण हैं। ऐसे जिनशास्त्रोंके श्रोता होना चाहिये। शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा—ऐसी वुद्धिसे जो शास्त्र सुनते हैं, परन्तु जानकी मंदतासे विशेष समझ नहीं पाते उनको पुण्यवन्य होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुछ प्रवृत्तिसे अथवा पद्धति वुद्धिसे अथवा सहज योग वननेसे शाल सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित् पुण्यवन्ध होता है, कदाचित् पापवन्थ होता है। तथा जो मद-मत्सर भावसे शास सुनत हैं अथवा तर्क करनेका ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतताके हेतु अयवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परन्तु मुहाता नहीं है ऐसे श्रोताओंको केवल पापवन्य ही होता है। ऐसा श्रोताओंका स्वरूप जानना। इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना आदि जिनके पाया जाये उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्रका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्रको उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। अब, यह मोक्ष मार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं:-

[ मोसमाग्रेपकाशक अन्वकी सार्यकता ] इस संसार अट्वीमें समस्त जीव है वे कमेनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके दुःस् जनसे पीड़ित हो रहे हैं; तथा वहाँ मिथ्या-अंबकार ब्यान्त हो रहा है, जस कारण वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाते. तड़प-तड़पकर वहाँ ही दुःखको सहते हैं। ऐसे जीवोंका भुला होनेके कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवानक्षी सूर्यका उदय हुआ; उनकी द्वियुष्वित्रिष्पी किरणों द्वारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूँ, परन्तु सहज ही जमकी किरणें फैल्ती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार केवली बीतराग हैं, इस-लिये उनके ऐसी इच्छा नहीं है, कि हम, मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे ही अमाति कर्मोंके उदयसे उनका शरीररूप पुरगल दिव्यध्वनिरूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनश्च, गणधर देवोंको यह विचार आया कि जब केवली मूर्यका अस्तपना होगा तब जीव मोक्षमार्गको कैसे प्राप्त करेंगे ? और मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना जीव दुःल सहेगे; ऐसी करुणायुद्धिसे अंगप्रकीर्णकादिरूप प्रन्य वे हो हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनस्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक जलानेसे दोपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकोंने उन ग्रन्योंसे अन्य ग्रन्थ बनाये और फिर उन परसे किन्होंने अन्य ग्रन्थ बनाये। इस प्रकार ग्रन्थ होनेसे ग्रन्थोंकी परम्परा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रन्थोंसे यह ग्रन्थ बनाता है। पुनश्व, जिस प्रकार सुर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उमी प्रकार दिव्यध्वनि तथा सर्व ग्रन्थ है वे मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं; सो यह भी ग्रन्य मोक्षमार्गको प्रकाशित करता है। तया जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपकके तो मार्गप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित है उन्हें मोक्षमार्ग नहीं सूझता, तो ग्रन्यके तो मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है। -इस प्रकार इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रका-शक ऐसा नाम सार्थक जानना ।

प्रस्त:--मोक्षमागंके प्रकाशक ग्रन्य पहले तो थे हो, तुम नवीन ग्रन्य किसलिये वनाते हो ?

समाघान:--जिस प्रकार वड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत तैलादिकके माधनमे रहता है, जिनके बहुत तैलादिककी यक्तिन हो उनको छोटा दीपक जला दें तो ये क्या फल लगेगा ? जीव दुःखी हो रहा है सो दुःख दूर होनेका क्या उपाय है ? — मुझको इतनी वातोंका निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना—ऐसे विचारसे उद्यमवन्त हुआ है। पुनश्च, इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुओंके कहे अर्थको अपने अन्तरङ्गमें बारम्वार विचारता है और अपने विचारसे सत्य अर्थोंका निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है—ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना। पुनश्च, जो जैनधर्मके गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना शास्त्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार-निश्चयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस अर्थको सुनते हैं, उसे यथावत् निश्चय जानकर अवधारण करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यासमें अति आसक्त हैं; धर्मबुद्धिसे निद्य कार्योंके त्यागी हुए हैं—ऐसे उन शास्त्रोंके श्रोता होना चाहिए।

श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं --यदि उसे कुछ व्याकरण-न्यायादिकका अथवा बड़े जैनशास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो, किन्तु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मर्म नहीं समझ सके; इसलिये जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूपका आस्वादी हुआ है वह जिन्धर्मके रहस्यका श्रोता है। तथा जो अतिशयवन्त वुद्धिसे अथवा अवधि-मनः पर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं। ऐसे जिनशास्त्रों के श्रोता होना चाहिये। शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा-ऐसी बुद्धिसे जो शास्त्र सुनते हैं, परन्तु ज्ञानकी मंदतासे विशेष समझ नहीं पाते उनको पुण्यबन्ध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्तिसे अथवा पद्धति बुद्धिसे अथवा सहज योग बननेसे शास सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित् पुण्यवन्ध होता है, कदाचित् पापवन्ध होता है। तथा जो मद-मत्सर भावसे शाल सुनते हैं अथवा तर्क करनेका ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतताके हेतु अयवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परन्तु मुहाता नहीं है ऐसे श्रोताओंको केवल पापवन्य ही होता है। ऐसा श्रोताओंका स्वरूप जानना। इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना आदि जिनके पाया जाये उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शासको तथा वक्ता-श्रोताको स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्रको उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। अव, यह मोक्ष मार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं:—

[मोप्तमार्गभकावक अन्यकी सार्थकता ] हि उन्हें इस संसार अट्वीमें समस्त जीव हैं वे कर्मनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके इ.स उनसे पीड़ित हो रहे हैं: तथा वहाँ मिथ्या अवकार व्यान्त हो रहा है, उस कारण वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाते, तड़प-तड़पकर वहाँ ही दु:खको सहते हैं। ऐसे जीवोंका भला होनेके कारणभूत तीर्यकर केवली भगवानरूपी मुर्यका उदय हुआ; उनकी दिव्यध्वनिरूपी किरणों द्वारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकादित किया। जिस प्रकार सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूँ, पूरन्तु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इस-लिये उनके ऐसी इच्छा नहीं है, कि हुम, मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे ही अधाति कर्मोके उदयसे उनका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वतिरूप परिणमित होता है, जुसके द्वारा मोक्षमार्गका प्रकाशन होता है। पुनस्त, गणधर देवोंको यह विचार आया कि जब केवली मूर्युका अस्तपना होगा तब जीव मोक्षमार्गको कैसे प्राप्त करेंगे ? और मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना जीव दुःख सहैंगे; ऐसी करुणावृद्धिसे अंगप्रकीणंकादिरूप ग्रन्थ वे हो हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पूनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक जलानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकोंने उन ग्रन्योंसे अन्य ग्रन्थ बनाये और फिर उन परसे किन्होंने अन्य ग्रन्थ बनाये। इस प्रकार ग्रन्थ होनेसे ग्रन्थोंकी परम्परा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रन्थोंसे यह ग्रन्थ बनाता है। पुनश्च, जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्यध्वित तथा सर्व ग्रन्थ है वे मोक्षमार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं; सो यह भी ग्रन्य मोक्षमार्गको प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नही सूझता, तो दीपकके तो मार्गप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनज्ञान रहित हैं अथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नहीं सूझता, तो प्रन्यके तो मोक्षमागंप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है। -इस प्रकार इस ग्रन्थका मोक्षमागंप्रका-शक ऐसा नाम सार्यंक जानना ।

प्रस्त:--मोक्षमार्गके प्रकाशक ग्रन्य पहले तो ये ही, तुम नवीन ग्रन्य किमलिये यनाते हो ?

समावान:—जिस प्रकार वड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत तैलादिकके साधनमे रहता है, जिनके बहुत तैलादिककी यक्ति-न हो चनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े प्रन्थोंका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करें; इसलिय यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, यहां जो मैं यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो क्यायोंसे अपना मान बढ़ानेके लिये अथवा लोभ साधनेके लिये अथवा यश प्राप्त करनेके लिये अथवा अपनी पढ़ित रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण—न्यायादिका, नय—प्रमाणादिकका तथा विशेष अर्थोंका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण वड़े ग्रन्थोंका अभ्यास तो वन नहीं सकता; तथा किन्हीं छोटे ग्रन्थोंका अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भासित नहीं होता। इस प्रकार इस समयमें मंदज्ञानवान जीव बहुत दिखायी देते हैं, उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धिसे यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ। पुनश्च, जिस प्रकार बड़े दिद्दीको अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ीको अमृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त वने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्यकी महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको समता आती है। कहा है कि:—

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाइ। ते धिहदुद्वचित्ता अह सुहडा भवभयविहुणा।!

स्वावीन उपदेशदाता गुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंको नहीं सुनते वे घीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसारभयसे तीर्थंकरादि डरे उस संसारभयसे रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। पुनर्च, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका अधिकार किया है, वहाँ प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कर्त व्य आगमज्ञान है; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव होता है और उस आगमसे आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। पुनर्च, धर्मके अनेक अङ्ग हैं उनमें एक ध्यान विना उससे ऊँचा और धर्मका अंग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास करना योग्य है। पुनर्च, इस ग्रन्थका तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन नहीं चाहिये; इसलिये अवश्य इसके अभ्यासमें प्रवर्तो। तुम्हारा कल्याण होगा।

-- इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें पीठवन्ध परूपक भयम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १॥

### दूसरा अधिकार

संसार अवस्थाका स्वरूप

\* दोद्या \*

मिथ्याभाव अभावतें, जो प्रगटै निजमाव ! सो जयवंत रही सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥

अब इस शासमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ वन्यनसे छूटनेका नाम मोक्ष है। इस आत्माको कर्मका बन्धन है और उस बन्धनसे आत्मा दु:खी होरहा है। तथा इसके द:ख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सचा उपाय प्राप्त किये विना दु:ख दूर नहीं होता और दु:ख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह जीव व्याक्ल होरहा है। इस प्रकार जीवको समस्त दु खका मूलकारण कर्मवन्यन है, उसके अभावरूप मोक्ष है वही परमहित है। तथा उसका सचा उपाय करना वही कर्तव्य है इसिलिये इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्यको प्रथम तो रोगका निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे 'उसके जो-जो अवस्था होती हो वह बतलाता है, उससे उसको निरचय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकारसे वतलाता है और उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्यका बतलाना है, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोगसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका कतंच्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्मबन्यनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मबन्धनका निदान वतलाते हैं कि ऐसे यह कमेंबन्धन हुआ है; तया उस कमेंबन्धनके निमित्तसे इसके जी-जी अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीवको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कमंबन्धन है। तथा उस कमंबन्धनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रकारसे बतलाते हैं

उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े प्रन्थोंका तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करें; इसिलये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, यहाँ जो मैं यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो क्यायोंसे अपना मान बढ़ानेके लिये अथवा लोभ साधनेके लिये अथवा यश प्राप्त करनेके लिये अथवा अपनी पद्धित रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण—न्यायादिका, नय—प्रमाणादिकका तथा विशेष अर्थोंका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण बड़े ग्रन्थोंका अभ्यास तो वन नहीं सकता; तथा किन्हीं छोटे ग्रन्थोंका अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ मासित नहीं होता। इस प्रकार इस समयमें मंदज्ञानवान जीव बहुत दिखायी देते हैं, उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धिसे यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ। पुनश्च, जिस प्रकार बड़े दिद्दीको अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोढ़ीको अमृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको सुगम मोक्षमार्थके उपदेशका निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्यकी महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको समता आती है। कहा है कि:—

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाइ । ते धिहदुहचित्ता अह सुहडा भवभयविहुणा ।!

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मवचनोंको नहीं सुनते वे धीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसारभयसे तीर्थंकरादि डरे उस संसारभयसे रहित हैं, वे वड़े सुभट हैं। पुनरच, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका अधिकार किया है, वहाँ प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कर्त्त व्य आगमज्ञान है; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव होता है और उस आगमसे आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। पुनरच, धर्मके अनेक अङ्ग हैं उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊँचा और धर्मका अंग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास करना योग्य है। पुनरच, इस प्रन्थका तो वांचना, सुनना, विचारना वहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन नहीं चाहिये; इसलिये अवश्य इसके अभ्यासमें प्रवर्ती। तुम्हारा कल्याण होगा।

-- इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें पीठवन्ध प्ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १॥



\* दोद्दा \*

मिथ्याभाव अभावर्ते, जो प्रगटै निजमाव । सो जयवंत रही सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥

अव इस शासमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ वन्यनसे छूटनेका नाम मोक्ष है। इस आत्माको कर्मका बन्धन है और उस बन्धनसे आत्मा दु:वी होरहा है। तथा इसके दु:ख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सचा उपाय प्राप्त किये विना दु:ख दूर नहीं होता और दु:ख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह जीव व्याकुल होरहा है। इस प्रकार जीवको समस्त दु खका मूलकारण कर्मवन्यन है, उसके अभावस्प मोक्ष है वही परमहित है। तथा उसका सचा उपाय करना वही कर्तव्य है इसिलिये इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्यको प्रयम तो रोगका निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे उसके जो-जो अवस्था होती हो वह वतलाता है, उससे उसको निरुचय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकारसे बतलाता है और उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्यका वतलाना है, तथा यदि वह 'रोगी उसका साधन करें तो रोगसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्मवन्यनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मवन्यनका निदान व्यतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मवन्यन हुआ है; तथा उस कर्मबन्यनके निमित्तसे इसके जो-जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीवको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही क्तमंबन्धन है। तथा उस कमंबन्धनके दूर होनेका उपाय अनेक प्रकारसे बतलाते हैं और

उस उपायकी इसे प्रतीति कराते हैं—इतना तो शास्त्रका उपदेश है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह जीवका कर्तव्य है। सो यहाँ प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बतलाते हैं।

## [क्रमेवन्धनका निदान ]

कर्मबन्धन होनेसे नाना औपाधिक भावोंमें परिश्रमणपना पाया जाता है; एकरूप रहना नहीं होता, इसलिये कर्मबन्धन सहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्थामें अनन्तानन्त जीवद्रव्य हैं वे अनादि ही से कर्मबन्धन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुआ। तो कैसे हैं?—जैसे मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कन्धोंमें अनन्त पुद्गल परमाणु अनादिसे एकवन्धनरूप हैं, फिर उनमेंसे कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं, इस प्रकार मिलना—विद्युड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसारमें एक जीवद्रव्य और अनन्त कर्मरूप पुद्गल-परमाणु उनका अनादिसे एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं, इस प्रकार मिलना—विद्युड़ना होता रहता है। उसी एकबन्धनरूप है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं,—इस प्रकार मिलना—विद्युड़ना होता रहता है।

यहाँ प्रश्न है कि - पुद्गलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं, अनादि कर्मरूप कैसे हैं ?

# [कर्मोंके अनादिपनेकी सिद्धि ]

समाधान:—निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें हो सम्भव है; अनादि अवस्थामें निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे—नवीन पुद्गलपरमाणुओंका वंधान तो क्रियं रक्ष गुणके अंशों ही से होता है और मेरुगिरि आदि स्कन्धोंमें अनादि पुद्गलपरमाणुओंका वंधान है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार नवीन परमाणुओंका कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है और अनादि पुद्गल परमाणुओंकी कर्मरूप ही अवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादिमें भी निमित्त मानें तो अनादिपना रहता नहीं; इसिलये कर्मका बन्ध अनादि मानना। सो तत्त्वप्रदीपिका-प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्यामें जो सामान्यज्ञेयाधिकार है वहाँ कहा है:—रागादिकका कारण तो द्रव्यकर्म है और द्रव्यकर्मका कारण रागादिक हैं। तब वहाँ तर्क किया है

पूर्व अनादिप्रसिद्धद्रव्यकमीसम्बन्धस्य तत्र हेतुस्वेनोपादानात् । \*

अयं : इस प्रकार इतरेतराश्रयदीप नहीं है; क्योंकि अनादिका स्वयं सिद्ध द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारणपनेसे ग्रहण किया है। ऐसा आगममें कहा है। तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव है कि कर्म के निमित्त विना पहले जीवको रागादिक कहे जायें तो रागादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये, क्योंकि परनिमित्तके विना हो उसीका नाम स्वभाव है। इसलिये कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना।

यहाँ फिर प्रश्न है कि — न्यारे-न्यारे द्रव्य और अनादिसे उनका सम्बन्ध-ऐसा कैसे सम्भव है ?

समाधान: — जैसे मूल ही से जल-दूधका, सोना-किट्टिकका, तुप-कणका तथा तेल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव-कमका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा — 'कैसे सम्भव है?' अनादिसे जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं; इस प्रकार सम्भव होनेमें कुछ विरोध तो भासित नहीं होता।

फिर प्रश्न है कि —सम्बन्ध अथवा संयोग कहना तो तब सम्भव है जब पहले भिन्न हों और फिर मिलें, यहाँ अनादिसे मिले जीव-कर्मों का सम्बन्ध कैसे कहा है ?

समावान:—अनादिते तो मिले थे, परन्तु बादमे भिन्न हुए तब जाना कि सिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिये पहले भी भिन्न ही थे—इस प्रकार अनुमानसे, तथा केवल-जानसे प्रत्यक्ष भिन्न भासित होते हैं इससे, उनका बग्धन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। तथा उस भिन्नताकी अपेक्षा उनका सम्बन्ध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नये मिले, या मिले ही हों, भिन्न द्रव्योंके मिलापमें ऐसे ही कहना संभव है।—इनप्रकार इन जीव-कर्मका अनादि सम्बन्ध है।

म हि अनादिप्रसिद्धदृष्यकर्गामिसम्बद्धस्यात्मनः प्राप्तनद्रध्यकर्मणस्यत्र हेतुरवेनोपादानःते । प्रयचनसार टीका—गाम्-६२१ ।

## [ जीव और कर्मोंकी भिष्मता ]

वहाँ जीवद्रव्य तो देखने—जाननेरूप चेतनागुणका धारक है तथा इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्तिक है, संकोच—विस्तार शक्ति सहित असंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य है। तथा कर्म है वह चेतनागुणरहित जड़ है, और मूर्तिक है, अनन्त पुद्गलपरमाणुओं का पिण्ड है, इसिलये एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म हैं; इनका अनादि-सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप नहीं होता और कर्मका कोई परमाणु जीवरूप नहीं होता; अपने-अपने लक्षणको धारण किये भिन्न-भिन्न ही रहते हैं। जैसे मोने-चाँदीका एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणोंको धारण किये सोना भिन्न रहता है और खेतादि गुणोंको धारण किये सोना भिन्न रहता

यहाँ प्रक्त है कि — मूर्तिक-मूर्तिकका तो बंधान होना बने, अमूर्तिक-मूर्तिकका वंधान कैसे बने ?

## [अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मीका बन्ध किसमकार होता है?]

समाधान:—जिस प्रकार व्यक्त-इन्द्रियगम्य नहीं हैं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूल पुद्गल-उनका बंधान होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इन्द्रियगम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म-इनका भी वंधान होना मानना। तथा इस बंधानमें कोई किसीको करता तो हैं नहीं। जब तक बंधान रहे तब तक साथ रहें, विछुड़ें नहीं, और कारण-कार्यपना उनके वना रहे, इतना ही यहाँ वंधान जानना। सो मूर्तिक-अमूर्तिकके इस प्रकार वंधान होनेमें कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीवको अनादि कर्मसम्बन्ध कहा उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अनन्त जीवोंके जानना।

## [ वाति-अघातिकर्म और उनका कार्य ]

तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदोंसे आठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया कर्मोंके निमित्तसे तो जीवके स्वभावका घात होता है। ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती; उन कर्मोंके क्षयोपशमके अनुसार किंचित् ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं हैं ऐसे मिथ्याश्रद्धान व कोध, मान, माया, लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। तथा अन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा लेनेकी सामर्थ्यरूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं

होती; उसके क्षयोपशमके अनुसार किचित् शक्ति होती है। इसप्रकार पातिया कर्मों के निमत्तसे जीवके स्वमावका पात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभावरूप सुद्ध आत्मा था, पदचात् कर्म-निमित्तसे स्वभावषात होनेसे अंशुद्ध हुआ।

यहाँ तर्क है कि — घात नाम तो अभावका है; सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभावका तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया ?

समाधान:—जीवमें अनादि ही से ऐसी धिक्त पायी जाती है कि कर्मका निर्मित्तं न हो तो केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवतें; परंतु अनादि ही से कर्मका सम्बन्ध पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिको व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति-अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहते हैं।

तथा चार अघातिया कमें है, उनके निमित्तसे इस आत्माको बाह्य सामग्रीका सम्बन्ध वनता है। वहाँ वेदनीयसे तो घरीरमें अथवा घरीरसे बाह्य नानाप्रकार सुख-दु:खके कारण परद्रव्योंका संयोग जुड़ता है; आयुसे अपनी स्थित पर्यन्त प्राप्त घरीरका सम्बन्ध नहीं छूट सकता; नामसे गति, जाति, घरीरादिक उत्पन्न होते हैं और गोत्रसे उच-नीच कुलकी प्राप्ति होती हैं।—इस प्रकार अघातिकमींसे बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दु:खी होता है। और घरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके अमूर्त त्वादिस्वमाव अपने स्व-अयंको नहीं करते— जैसे कोई घरीरको पकड़े तो आत्मा गी पकड़ा जाये। तथा जवतक कर्मका उदय रहता है तवकक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके—ऐसा इन अघाति-कर्मोंका निमित्त जानना।

यहाँ कोई प्रश्न करे कि – कमें तो जड़ हैं, कुछ बलवान नहीं हैं; उनसें जीवके स्वभावका धात होना व वाह्य सामग्रीका मिलना कैसे संभव है ?

[ निर्वेल जदकमी द्वारा जीवके स्वधावका घात तथा बाद्य सामग्रीका मिलना ]

समाधान:—यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका पात करे, बाह्य सामग्रीको मिलावे तव तो कर्मके चेतनपना भी चाहिये और बलवानपना भी चाहिये; सो तो है नहीं, सहज ही निर्मित्त-निर्मित्तक सम्यन्घ है। जब उन कर्मोका उदय-काल हो, उस कालमें स्वयं हो आत्मा स्वभावरूप परिणमन नहीं करता, विभावरूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही सम्बन्धरूप होकर परिणमित होते हैं। जैसे—िकसी पुरुषके सिर पर मोहनक्षरू पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहाँ उस मोहनक्षरूको ज्ञान भी नहीं था और वलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलपना उस मोहनक्षरू ही से हुआ देखते हैं। वहाँ मोहनक्षरूका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है—ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्यके उदयके कालमें चकवा-चकवियोंका संयोग होता है, वहाँ रात्रिमें किसीने हे पबुद्धिसे बलजबरी करके अलग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करणाबुद्धिसे लाकर मिलाये नहीं हैं; सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना ।—इस प्रकार कर्मके उदयसे अवस्था है।

वहाँ नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं-

### [ नवीन बंध विचार ]

जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें अभाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यके स्वभावका अंश है—मेघपटलजित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान—दर्शन—वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस कालमें अभाव है। तथा उन कर्मोंक क्षयोपशमसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य प्रगट हैं वह उस जीवके स्वभावका अंश ही है, कर्मजित औपाधिकभाव नहीं है। सो ऐसे स्वभावके अंशका अनादिसे लेकर कभी अभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता है कि यह देखनेवाली जाननेवाली शक्तिको धरती हुई वस्तु है वही आत्मा है। तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता, क्योंकि निजस्वभाव ही वन्धका कारण हो तो बन्धका छूटना कैसे हो? तथा उन कर्मोंके उदयसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य अभावरूप हैं उनसे भी वन्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होनेपर अन्यको कारण कैसे हो? इसलिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्मवन्धके कारण नहीं हैं।

तथा मोहनीय कर्मके द्वारा जीवको अयथार्थ-श्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता है तथा कोच, मान, माया, लोभादिक कपाय होते हैं। वे यद्यपि जीवके अस्तित्वमय हैं

जीवसे भिन्न नहीं हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिणमनस्य हो वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोहकमंके निमित्तसे ही है, कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका अभाव ही होता है, इसिलिये ने जीवके निजस्वभाव नहीं, औपाधिक भाव हैं। तथा उन मार्यो द्वारा नवीन बन्य होता है; इसिलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव बन्यके कारण हैं।

तथा अधातिकर्मोंके द्रदयसे बाद्य सामग्री मिछती है, उसमें दारीरादिक तो जीवके प्रदेशोसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक बंधानरूप होते हैं और धन, कुटुम्बादिक आत्मासे भिन्नरूप हैं इसलिये वे सब बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्रव्य बन्धका कारण नहीं होता। उनमें आत्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हैं वही बंधका कारण जानना।

#### [ योग और उससे होनेवाले मऋतिबंध, मदेशवंध ]

तथा इतना जानना कि नामकमंके उदयसे द्वारीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं, उनकी चेटाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका चंचलपना होता है, उससे आत्माको प्रदुगलवर्गणासे एक वन्धान होनेकी द्वार्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्तसे प्रति समय कर्मरूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओंका ग्रहण होता है। यहाँ अल्पयोग हो तो थोड़े परमाणुओंका ग्रहण होता है और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओंका ग्रहण होता है। तथा एकसमयमें जो पुद्गल-परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल-प्रकृतियोंका और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे बटवारा होता है। उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे बटवारा होता है। उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे बटवारा होता है। उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें को पर्मित होते हैं। विदोष इतना कि योग दो प्रकारका है—चुभयोग, अशुभयोग। वहाँ धर्मके अंगोंमें मन-यचन-कायको प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता और अधर्मके अंगोंमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर अशुभयोग होता है। वहाँ शुभयोग होता और अधर्मके अंगोंमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर अशुभयोग होता है। वहाँ शुभयोग हो या अशुभयोग हो, सम्यक्त प्राप्त किये यिना पातियाकर्मोंकी तो सर्व प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता ही रहता है। कि मोहनीय के हास्यक्ती भी प्रकृतिका बन्य हुए विना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्यक्ती सुगलमें, रित-अरित युगलमें, तीनों येदोंमें एक कालमें एक एक ही प्रकृतिका वंघ होता है।

तथा अघातिया कर्मोकी प्रकृतियोंमें शुभयोग होनेपर सातावेदनीय आदि पुज्यप्रकृतियोंका बंध होता है, अशुभयोग होनेपर असातावेदनीय आदि पापप्रकृतियों--का बंध होता है, मिश्रयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियोंका तथा कितनी ही पाप- प्रकृतियोंका वंब होता है। इस प्रकार योगके निमित्तसे कर्मोंका आगमन होता है। इस-लिये योग है वह आख़व है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्मपरमाणुओंका, नाम प्रदेश है, उनका वंध हुआ और उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियोंका विभाग हुआ, इसलिये योगों द्वारा प्रदेशवंध तथा प्रकृतिवंधका होना जानना।

### ् [ कपायसे स्थिति और अनुभाग वंध ]

तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व कोघादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कपाय है। उससे उन कर्मप्रकृतियोंकी स्थिति वैधती है। वहाँ जितनी स्थिति वँवे उसमें आवाधाकालको छोड़कर पश्चात् जवतक वँवी स्थिति पूर्ण हो तवतक प्रति समय उस प्रकृतिका उदय आता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिर्यंचायुके विना अन्य सर्व वातिया-अघातिया प्रकृतियोंका, अल्प कपाय होनेपर थोड़ा स्थितियंघ होता है, ्बहुत कपाय होनेपर बहुत स्थितिबंध होता है। इन तीन आयुका अल्पकषायसे बहुत कौर वहुत कषायसे अल्प स्थितिबंध जानना । तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्मप्रकृ-तियोंमें अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभागवंध हो वैसा ही उदय-कालमें उन प्रकृतियोंका वहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ धातिकमींकी सर्व-प्रकृतियोंमें तथा अघातिकर्मोंकी पापप्रकृतियोंमें तो अल्प कषाय होनेपर अल्प अनु-भाग वैंघता है, बहुत कपाय होनेपर बहुत अनुभाग बैंघता है। तथा पुण्य-प्रकृतियोंमें अल्पकपाय होनेपर वहुत अनुभाग वंघता है, बहुत कपाय होनेपर धौड़ा अनुभाग वंघता है। इस प्रकार कपायों द्वारा कर्मप्रकृतियोंके स्थिति-अनुभागका विशेष हुआ इसलिये कपायों -द्वारा स्थितिवंव अनुभागवंवका होना जानना। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है ओर उसमें थोड़े कालपर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत कालपर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार वहुत भी कर्मप्रकृतियोंके परमाणु हैं और उनमें थोड़े कालपर्यंत थोड़ा फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ हीनताको प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियोंके परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ अधिकपने-को प्राप्त हैं, इसलिये योगों द्वारा हुए प्रकृतिवंध प्रदेशवंध वलवान, नहीं हैं। कषायों द्वारा किया गया स्थितिवंब अनुभागवंध ही वलवान है, इसलिये मुख्यरूपसे कषायको ही वंधका कारण जानना। जिन्हें वंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें।

[ ज्ञानहीन जड़-पुद्गल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन ]

अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिणमन करते हैं?

समाधान:--जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भीजनरूप 'पुद्गलपिण्ड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातुरूप परिणमित होता है; तथा उस भोजनके परमाणुओंमें यथायोग्य किसी घातुरूप थोड़े और किसी घातुरूप बहुत परमाणु होते हैं। तथा उनमें कई परमाणुओंका सम्बन्ध बहुत काल रहता है कइयोंका थोड़े काल रहता है; तथा उन परमाणुओंमें कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें कोई भोजनरूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूँ तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिकभाव हो रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। उसी प्रकार कपाय होनेपर योगद्वारसे ग्रहण किया हुआ कर्मवर्गणारूप पुर्गलिण्ड ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमित होता है, तथा ज़न कर्मपरमाणुओंमें यथायोग्य किसी प्रकृतिरूप थोड़े और किसी प्रकृतिरूप बहुत परमाणु होते है, तथा उनमें कई परमाणुओंका सम्बन्ध बहुत काल और कड्योंका थोड़े काल रहता है, तया उन परमाणुओंमें कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें किसी कर्मवर्गणारूप पुद्गालिपडको ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परि-'णमन करू<sup>\*</sup> तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक भाव बन रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लोकमें निमित्त-नैमित्तिक वहत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्रनिमित्तसे जलादिकमें रोगादि दूर करनेकी शक्ति होती है तथा कंकरी आदिमें सर्पादि रोकनेकी शक्ति होती है, उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे पुर्गलपरमाणुओंमे ज्ञानावरणादिरुप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यमने कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त बननेपर स्वयमेव बैसे परिणमन हो तो ·वहाँ झानका कुछ प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार नवीन वन्य होनेका विधान जानना।

[जीवभावेंकि निमित्तसे कर्मोकी पूर्ववद्ध अवस्थाका पलटना]

अव, जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हुए हैं उनका जबतक उदयकाल न आये वित्रतक जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप वधान रहता है। वटौँ जीवभावके निमित्तते कई प्रकृतियोंकी अवस्थाका पलटना भो हो जाता है। वहाँ कई अन्य प्रकृतियोंके परमाणु थे वे संक्रमणरूप होकर अन्य प्रकृतियोंके परमाणु हो जायें। तथा कई प्रकृतियोंकी स्थित और अनुभाग वहुत थे सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जायें, तथा कई प्रकृतियोंकी स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जायें। इस प्रकार पूर्वमें वैंचे हुए परमाणुओंकी भी जीवभावोंका निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न वने तो नहीं पलटे, ज्योंकी त्यों रहे। इसप्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं।

## [ कर्मीके फलदानमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध ]

तथा जब कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल आये तब स्वयमेव उन प्रकृतियोंके अनुभागके अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्योंको उत्पन्न नहीं करते। उसका उदयकाल आने पर वह कार्य बनता है—इतना ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनन्तर समयमें उन कर्मरूप पुद्गलोंको अनुभाग शक्तिका अभाव होनेसे कर्मत्वपनेका अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्यायरूप परिणमित होते हैं,—इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इसप्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते हैं। कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंधमें रहें या अलग हो जायें—कुछ प्रयोजन नहीं रहता।

यहाँ इतना जानना कि—इस जीवको प्रति समय अनन्त परमाणु बँघते हैं; वहाँ एकसमयमें वँघे हुए परमाणु आवाधाकालको छोड़कर अपनी स्थितिके जितने समय हों उनमें कमसे उदयमें आते हैं। तथा बहुत समयोंमें वँघे परमाणु जो कि एक समयमें उदय आने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदयमें आते हैं। उन सब परमाणुओंका अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयोंमें वँघे परमाणु वंधसमयसे लेकर उदयसमय पर्यन्त कर्मरूप अस्तित्वको धारण कर जीवसे सम्बन्धरूप रहते हैं। इसप्रकार कर्मोंकी वंध—उदय—सत्तारूप अवस्था जानना। वहाँ प्रति समय एक समयप्रबद्धमात्र परमाणु वँधते हैं तथा एक समयप्रबद्धमात्रकी निर्जरा होती है। डेढ़-गुण हानिसे गुणित समयप्रबद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते हैं। सो इन सबका विशेष आगे कर्म अधिकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना।

## [ द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप ]

तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुद्गल द्रव्योंसे उत्पन्न किया हुआ कार्य है इसलिये उसका नाम द्रव्यकर्म है। तथा मोहके निमित्तसे मिथ्यात्व- कोधादिरूप जीवके परिणाम हैं वह अशुद्धभावसे उत्पन्न किया हुआ कार्य है इसिलये इसका नाम भावकमं है। द्रव्यकमंके निमित्तसे भावकमं होता है और मावकमंके निमित्तसे प्रवक्तमंका वन्य होता है। तया द्रव्यकमंसे भावकमं बीर भावकमंसे द्रव्यकमंक निमित्तसे द्रव्यकमंका वन्य होता है। तया द्रव्यकमंसे भावकमं बीर भावकमंसे द्रव्यकमंक इसी प्रकार परस्पर कारणकार्यभावसे संसारचक्रमं परित्रमण होता है। इतना विद्रोप जानना कि—तीव-मन्द वन्य होनेसे या संक्रमणादि होनेसे या एककालमं वृंध अनेक कालमं या अनेककालमं वृंध एककालमं उदय आये तव तीवकपाय हो, तव तीव ही नवीन वंध हो, तथा किसी कालमें मंद उदय आये तव मद कपाय हो, तव मंद ही वन्य हो। तथा उन तीव—मंदकपायों ही के अनुसार पूर्व वृंध कर्मोका भी संक्रमणादिक हो तो हो। इस प्रकार अनादिसे लगाकर पारा प्रवाहरूप द्रव्यकमं और भावकमंकी प्रवृत्ति जानना।

#### [ नोकर्मका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति ]

तथा नामकर्मके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकर्मवत् किचित् सूख-दःसका कारण है, इसलिये शरीरकी नोकमं कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईपत् (अल्प) वानक जानना। सो शरीर पुर्गल परमाणुओंका पिण्ड है और द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, इवासीच्छवास तथा वचन—ये भी शरीर हो के अङ्ग हैं, इसलिये उन्हें भी पुद्गल-परमाणओंके पिण्ड जानना । इस प्रकार शरीरके और द्रव्यकर्मके सम्बन्ध सहित जीवके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान होता है सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी आयुकी स्थिति हो उतने काल तक शरीरका सम्बन्ध रहता है। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है तब उस शरीरका सम्बन्ध छूटता है, शरीर-आत्मा अलग-अलग हो जाते हैं। तथा उसके अनन्तर समयमें अथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मोदयके निमित्तसे नवीन शरीर धारण करता है, वहाँ भी अपनी आयुगर्यत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, फिर मरण होता है तब उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीरका छोड़ना और नवीन दारीरका ग्रहण करना अनुक्रमसे हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण ही रहता है; विशेष इतना कि समुद्धात होने पर धरीरसे वाहर भी आत्माके प्रदेश फैलते हैं और अन्तराल समयमें पूर्व शरीर छोड़ा या उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीरके अंगमूत द्रव्य-इन्द्रिय और मन उनकी सहायतासे जीवके जॉनंपनेकी प्रवृत्ति होती है। तया शरीरकी अवस्थाके बनुसार मोहके उदयरे जीव सुवी-दुःची होता है। तथा कभी ती जीवकी

इच्छाके अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तता है; —इस प्रकार इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जानना।

## [ नित्य निगोद और इतर निगोद ]

वहाँ अनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीरका सम्बन्ध पाया जाता है, वहाँ नित्यनिगोद शरीरको धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्यनिगोद शरीरको धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोद शरीर ही को धारण करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित जीवराशि है सो अनादि-से वहाँ ही जन्म-मरण किया करती है। तथा वहाँसे छह महीना आठ समयमें छहसौ आठ जीव निकलते हैं वे निकलकर अन्य पर्यायोंको धारण करते हैं, वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोंमें तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रियरूप पर्यायोंमें अथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमें भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँसे निकलकर अन्य पर्यायोंमें भ्रमण करते हैं, वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरोंमें असंख्यात कल्पमात्र है और द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यंत त्रसोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतर निगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि अनन्तकाल है। इतर निगोदसे निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं; इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें उत्कृष्ट परिभ्रमणकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तनमात्र है तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर्म् हुर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करना है, अन्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत् जानना । इस प्रकार इस जीवको अनादिसे ही कर्मवन्धनरूप रोग हुआ है। इति कर्मवन्धननिदान वर्णनम्।

# [ कर्मवन्थनरूप रोगके निमित्तसे होनेवाली जीवकी अवस्था ]

अव, इस कर्मवन्धनरूप रोगके निमित्तसे जीवकी कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य-विशेष स्वरूपको प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपनेको प्रतिभासित हो उसीका नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित

सर्व पदार्थोंको प्रत्यक्ष युगपत् विना किसी सहायताके देखे-जाने ऐसी प्रक्ति आत्मामें सदा काल है; परन्तु अनादि ही से ज्ञानावरण, दर्शनावरणका सम्बन्ध है, उसके निमित्तसे इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मोंके क्षयोपशमसे किचित् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान पाया जाता है और कदाचित् अवधिज्ञान भी पाया जाता है। अंचसुदर्शन पाया जाता है और कदाचित् अवधिज्ञान भी पाया जाता है। इनको भी प्रवृत्ति कैसी है सोर कदाचित् चक्षुदर्शन व अवधिदर्शन भी पाया जाता है। इनको भी प्रवृत्ति कैसी है सो दिखाते हैं।

#### [ मितिज्ञानकी पराधीन मृष्टचि ] वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके अंगभूत जो जीभ, नासिका, नवन,

कान, स्पर्शन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्यानमें आठ पेंग्रुरियोंके फूले कमलके आकारका द्रव्यमन-इनकी सहायतासे ही जानता है। जैसे-जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, बिना चश्मेके नहीं देख सकता। जसी प्रकार आत्माका ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके विना नहीं जान सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसेके तैसे हैं, परन्तु चक्ष्मेमें कुछ दोप हुआ हो तो नही देख सकता अथवा घोड़ा दीखता है या औरका और दीखता है; उसी प्रकार अपना क्षयोपराम तो जैसाका तैसा है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता अथवा थोड़ा जानता है अथवा औरका और जानता है। क्योंकि द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुओंके परिणमनको और मतिज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है इसलिये उनके परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होता है। उसका उदाहरण -- जैसे मनुष्यादिकको बाल, वृद्ध-अवस्थामे द्रव्यइन्द्रिय सथा मन शिथिल हो तव जानपना भी शिथिल होता है; तथा जैसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पर्शनादि इन्द्रियोंके और मनके परमाण् अन्यया हों तब जानना नही होता अयवा घोड़ा जानना होता है। तथा इस ज्ञानको और बाह्य द्रव्योंको भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। उसका उदाहरण-जैसे नेत्रइन्द्रियको अंधकारके परमाणु अथवा फूला आदिके परमाणु या पापाणादिके परमाणु आड़े आजायें तो देस नहीं सकती। तथा लाल कौच आड़ा आजाये तो सब लाल दौसता है; हरित आड़ा आये तो हरित दीखता है-इस प्रकार अन्यया जानना होता है। तया दूरवीन, चरमा इत्यादि आडे आजावें तो बहुत दीखने लग जाता है। प्रकाश, जल, हिलब्बी काँच इत्यादिके परमाणु आड़े आयें तो भी जैसे का तैसा दीखता है। इस प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मनके भी ययासम्भय

जानना । मंत्रादिकके प्रयोगसे अयवा मदिरापानादिकसे अयवा भूतादिकके निमित्तसे नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान वाह्य-द्रव्यके भी आधीन जानना। तया इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है; दूरसे कैसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही जानता है, जाननेमें बहुत देर होजाये तब कैसा ही जानता है, किसीको संगय सहित जानता है, किसीको अन्यया जानता है, किसीको किंचित् जानता है, -इत्यादिरूपसे निर्मल जानना नही होसकता। इस प्रकार यह मितज्ञान पराघीनता सिहत इन्द्रिय-मन हारमे प्रवर्तता है। उन इन्द्रियों हारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतने क्षेत्रमें जो वर्त-मान म्यूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंघ हों उन्हींको जानता है। उनमें भी अलग-अलग इन्द्रियों द्वारा अलग-अलग कालमें किसी स्कंघके स्पर्शादिकका जानना होता है। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किचित्मात्र त्रिकाल सम्बन्दी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-अरूपी द्रव्यों और पर्यायोंको अत्यन्त स्पष्टरूपसे जानता है। सो भी इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमानादिक किया हो उस ही को जान नकता है। तथा कदाचित् अपनी कल्पना ही से असत्को जानता है। जैसे —स्वप्नमें अयवा जागते हुए भी जो कदाचित् कहीं नहीं पाये जाते ऐसे आकारादिकका चितवन करता है और जैसे नहीं हैं वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इन्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मितज्ञान है। वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पर्श ही का ज्ञान है; लट, शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रसका ज्ञान है; कीड़ी, मकोड़ा लादि तीन इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंचका ज्ञान है; भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंथ, वर्णका ज्ञान है, मच्छ, गाय, कवूतर इत्यादिक तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय हैं,-इन्हें स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिर्यंचोंमें कई संज्ञी हैं, कई असंज्ञी हैं। वहाँ संज्ञियोंके मनजनित ज्ञान है, असंज्ञियोंके नहीं है। तथा मनुष्य, देव, नारकी संजी ही हैं, उन सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जानना ।

## [ श्रुतज्ञानकी पराधीन प्रवृत्ति ]

अत्र, मितज्ञान द्वारा जिस अर्थको जाना हो उसके सम्बन्यसे अन्य अर्थको जिसके द्वारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है—१—अक्षरात्मक, २—अन्धर-

रात्मक । जैसे 'घट' यह दो अक्षर सुने या देखे वह तो मितज्ञान हुआ, उनके सम्बन्धते घट-पदार्थका जानना हुआ सो श्रुतज्ञान है।—इस प्रकार अन्य भी जानना। यह तो अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा घीतका जानना हुआ वह तो मितज्ञान है; उसके सम्बन्धसे 'यह हितकारी नहीं है इसिल्ये भाग जाना' इत्यादिरूप ज्ञान हुआ सो श्रुतज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना। यह अनदारात्मक श्रुतज्ञान है। वहाँ एके-न्द्रियादिक असंज्ञी जीवोंको तो अनदारात्मक ही श्रुतज्ञान है और संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दोनों हैं। यह श्रुतज्ञान है सो अनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे मितज्ञानके भी आधीन है तथा अन्य अनेक कारणोंके आधीन है, इसिल्ये महा पराधीन जानना।

#### [ अवधिज्ञानकी मष्टति ]

अब, अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण लेकर रूपी पदार्योको स्पष्ट-रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह अवधिज्ञान है। वह देव, नारिकवोंमें तो सबको पाया जाता है और संजी पंचेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्योंके भी किसीको पाया जाता है। असंजीपर्यंत जीवोंके यह होता ही नहीं है। सो यह भी घरीरादिक पुद्मलोंके आधीन है। अवधिके तीन भेद हैं—१-देशावधि, २-परमावधि, ३-सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र-कालकी मर्यादा लेकर किचित्मात्र रूपी पदार्योको जाननेवाला देशावधि है, सो ही किसी जीवके होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनःप्रयय ये ज्ञान मोक्षमागंभें प्रगट होते हैं। केवलज्ञान मोक्षस्वरूप है, इसलिये इस अनादि संसार-अवस्थामें इनका सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञानको प्रवृत्ति पायो जाती है।

#### [चक्ष-अचक्षदर्शनकी मष्ट्रित ]

अव, इन्द्रिय तथा मनको स्वर्धादिक विषयोंका सम्बन्ध होनेसे प्रयम कालमें मितिज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदर्शन तथा अचक्षुदर्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शन होनेका नाम तो चक्षुदर्शन है, यह तो चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है। तथा स्पर्शन, रसना, घाण, धोत्र—इन चार इन्द्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षुदर्शन है, वह ययायोग्य एकेन्द्रियादि जीवोंको होता है।

अब, अवधिके विषयोंका सम्बन्ध होने पर अवधिज्ञानके पूर्व जो सत्तामात्र -अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधिदर्शन है। यह जिनके अवधिज्ञान सम्भव है उन्होंको होता है। यह चबु, अचबु, अविधदर्शन है सो मितज्ञान व अविध-ज्ञानवत् परायीन जानना। तया केवलदर्शन मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शनका सद्भाव पाया जाता है।

### [इन-दर्शनोपयोगादिकी प्रवृत्ति]

इन प्रकार ज्ञान-दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षयोपशमके अन्सार होता है। जब अयोपराम थोड़ा होता है तब ज्ञान-दर्शनकी शक्ति थोड़ी होती है; जब बहुत होता है तब बहुत होती है। तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो ऐसी वनी रहती है, परन्तु परिणमन द्वारा एकं जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना और जानना होना है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहाँ एक जीवको एक कालमें या तो ज्ञानीपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है । तथा एक उपयोगके भी एक भेदकी प्रवृत्ति होती है। जैसे--मितज्ञान हो तव अन्य ज्ञान नहीं होता। तथा एक भेदमें भी एक विषयमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे-स्पर्शको जानता है तब रसादिकको नहीं जानता । तथा एक विषयमें भी उसे किसी एक अङ्गमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे—उण्ण स्पर्शको जानता है तब स्वादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक जैय अयवा दृश्यमें ज्ञान अथवा दर्शनका परिणमन ज्ञानना । ऐसा ही दिखायी देता है-जव सुननेमें उपयोग लगा हो तब नेत्रके समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता । इस ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। तया परिणमनमें बीब्रता बहुत है उससे किसी कालमें ऐना मान छेते हैं कि युगपत् भी अनेक विषयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तु युगप्त् होता नहीं है, क्रमसे ही होना है, संस्कारकलसे उनका सावन रहता है। जैसे-कीएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती बीच्र है उससे दोनों गोलकोंका सावन करती है; उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह किरता गीन्न है, उससे सर्व द्वारोंका सावन रहता है।

यहाँ प्रस्त है कि—एक कालमें एक विषयका जानना अथवा देखना होता है तो इतना हो अयोपसम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो ? और तुम कहते हो कि क्षयोपसमने सिक्त होती है तो सिक्त तो जात्मामें केवलज्ञान-दर्शनकी भी पायी जाती है।

समावान:—जैसे किसी पुरुषके बहुत ग्रामोमें गमन करनेकी शक्ति है, तथा उन्ने किसीने रोका और यह कहा कि पाँच ग्रामोंमें जाओ परन्तु एक दिनमें एक ग्रामको जाओ । वहाँ उस पुरुषके बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तो द्रव्य-अपेक्षा पायी जाती है; अन्य कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु वर्तमान सामर्थ्यं रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमानमें पाँच ग्रामोंसे अधिक ग्रामोंमें गमन नहीं कर सकता । तथा पाँच ग्रामोंमें जानेकी पर्याय-अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यं एप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है; तथा व्यक्तता एक दिनमें एक ग्रामको गमन करनेकी हो पायी जाती है । उसी प्रकार इस जीवके सर्वको देखने-जाननेकी शक्ति है, तथा उसे कमने रोका और इतना क्योपशम हुआ कि स्पर्शादिक विषयोंको जानो या देखो । यहाँ इस जीवके सर्वको देखने-जानो या देखो । यहाँ इस जीवके सर्वको देखने-जानो की शक्ति तो द्रव्य-अपेक्षा पायी जाती है; अन्य कालमें सामर्थ्यं हो, परन्तु वर्तमान मामर्थ्यं एप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयोंसे अधिक विषयोंको देख-जान नहीं मकता । तथा अपने योग्य विषयोंको देखने-जाननेकी पर्याय-अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यं एप शक्ति है, वयोंकि उन्हें देख-जान सकता है; तथा व्यक्तता एक कालमें एक ही को देखने या जाननेकी पायी जाती है ।

यहाँ फिर प्रश्न है कि — ऐसा तो जाना; परन्तु क्षयोपश्चम तो पाया जाता है और बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कम ही का निमित्त तो नहीं रहा?

समाधान:—जीसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामोंमेंसे एक ग्रामको एक दिनमें जाओ, परन्तु इन किकरोंको साथ लेकर जाओ। वहाँ वे किकर अन्यथा परिणमित हों तो जाना न हो या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो; उसी प्रकार कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम हुआ है कि इतने विषयोंमें एक विषयको एक कालमें देखो या जानो; परन्तु उतने वाह्य द्रव्योंका निमित्त होने पर देखो-जानो। वहाँ वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हों तो देखना-जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा यह कर्मके क्षयोपशम ही का विदोप है, इसलिये कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसीको अंचकारके परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो; उत्त्लू, विल्ली आदिको उनके आड़े जाने पर भी देखना होता है—सो ऐसा यह क्षयोपशम हो का विदोप है। जैसा-जैसा क्षयोपशम होता है वैसा-वैसा ही देखना-जानना होता है। इस प्रकार इस जीवके क्षयोपशमजानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। तथा मोक्षमार्गमें अवधि-मन-पर्यय होते हैं वे भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक कालमें एकको प्रतिमानित करना तथा परद्वव्यका आधीनपना जानना। तथा जी विदोप है सो विदोप जानना। इस प्रकार

ज्ञानावरण-दशनावरणके उदयके निमित्तसे बहुत ज्ञान-दर्शनके अंशोंका तो अभाव है और उनके क्षयोपशमसे थोड़े अंशोंका सद्भाव पाया जाता है।

### [ मिथ्यात्वरूप जीवकी अवस्था ]

इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कषायभाव होते हैं। वहाँ दर्शनमोहके उदयसे तो मिथ्यात्वभाव होता है उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्वश्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशोंका पुझ, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोंका घारी अनादिनिधन वस्तु आप है और मूर्तिक पुद्गलद्रव्योंका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीरा-दिक पुद्गल पर हैं; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तिर्यंचादिक पर्यायें होती हैं; उन पर्यायोंमें अहंबुद्धि घारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता; जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आपरूप मानता है। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं और रागादिक हैं वे अपनेको कर्मनिमित्तसे औपाधिकभाव हुए हैं तथा वर्णादिक हैं वे शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं और शरीरादिकमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुओंका नाना प्रकार पलटना होता है वह पुद्गलकी अवस्था है; सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है; स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायोंमें कुटुम्ब-धनादिकका सम्बन्ध होता है वे प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न हैं तथा वे अपने आधीन नहीं परिणमित होते तथापि उनमें ममकार करता है कि यह मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही अपने मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायोंमें कदाचित् देवादिकका या तत्त्वोंका अन्यथा स्वरूप जो किल्पत किया उसकी तो प्रतीति करता है परन्तु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शनमोहके उदयसे जीवको अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे वहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्यश्रद्धानसे थोड़ा विपरीत।श्रद्धान होता है।

## [ चारित्रमोहरूप जीवकी अवस्था ]

जव चारित्रमोहके जदयसे इस जीवको कषायभाव होता है तब यह देखते-जानते हुए भी पर पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर कोबादिक करता है। वहाँ कोबका जदय होनेपर पदार्थोंमें अनिष्टपना मानकर जनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि अवेतन पदार्थ बुरे लगें तब तोड़ने-फोड़ने इत्यादि रूपसे उनका बुरा चाहता है तथा राष्ठ्र आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगें तब उन्हें वध-वन्धनादिसे या मारनेसे दुःख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपनेको वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यया परिणमित कराके उस परिणमनका बुरा चाहता है। इस प्रकार कोषसे बुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य आधीन है।

तथा मानका उदय होनेपर पदार्थमें अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊँचा होना चाहता है; मल, धूल आदि अचेतन पदार्थीमें घृणा तथा निरादर आदिसे उनकी होनता, अपनी उचता चाहता है। तथा पुरुपादिक सचेतन पदार्थीको झुकाना, अपने आधीन करना इत्यादिक्पसे उनकी हीनता, अपनी उचता चाहता है। तथा स्वयं लोकमें जैसे उच्च दिखे वैसे शृंगारादि करना तथा धन सर्च करना इत्यादिरूपसे औरोंको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा अन्य कोई अपनेसे उच कार्य करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच दिखाता है। इस प्रकार मानसे अपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य आधीन है।

तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थको इप्ट मानकर नाना प्रकारके छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न मुवर्णादिक अचेतन पदार्थोकी तथा भी, दासी, दासादि सचेतन पदार्थोकी सिद्धिके अयं अनेक छल करता है। उमनेके अर्थ अक्नी अनेक अवस्थाएँ करता है तथा अन्य अचेतन-सचेतन पदार्थोकी अवस्था बदलता है इत्यादिहप छलसे अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार मायासे इप्टसिद्धिके अर्थ छल तो करे, परन्तु इप्टसिद्धि होना भवितव्य आयीन है।

तथा छोभका उदय होने पर पदार्थोको इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। यह्याभरण, धन-धान्यादि अचेतन पदार्थोकी तृष्णा होती है तथा सी-पुत्रादिक चेतन पदार्थोको तृष्णा होती है। तथा अपनेको या अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थोको कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमनरूप परिण-मित करना चाहता है। इस प्रकार लोभसे इष्ट्रप्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इष्ट्रप्राप्ति होना भवितव्यके आधीन है। इस प्रकार कोभादिक उदयसे आत्मा परिणमित होता है। यहाँ ये कपाय चार प्रकारके हैं। १-अनन्तानुबन्धी, २-अग्रत्यास्यानायरण, ३-अत्या-

स्यानावरण, ४-संज्वलन । वहाँ (जिनका उदय होनेपर आत्माको सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरणचारित्र न होसके वे अनन्तानुवंधी कषाय हैं। 🛠 ) जिनका उदय होनेपर देशचारित्र नहीं होता, इसिलये किचित् त्याग भी नहीं होसकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कपाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिये सर्वका त्याग नहीं होसकता वे प्रत्याख्यानावरण कपाय हैं। तथा जिनका उदय होनेपर सकल चारित्रमें दोप उत्पन्न होते रहते हैं इसिलये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कर्पाय हैं। अनादि संसार अवस्थामें इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है। परम कृष्णलेख्यारूप तीव्र कपाय हो वहाँ भी और शुक्ल लेख्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरं-तर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र-मंदकी अपेक्षा अनंतानुबन्धी आदि भेद नहीं हैं, सम्यक्त्वादिका घात करनेकी अपेक्षा यह भेद हैं। इन्हीं प्रकृतियोंका तीव्र अनु-भाग उदय होनेपर तीव्र कोधादिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होनेपर मन्द होते हैं। तथा मोक्षमार्ग होने पर इन चारोंमेंसे तीन, दो, एकका उदय होता है, फिर चारोंका अभाव होजाता है। तथा कोधादिक चारों कषायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय होता है। इन कपायोंके परस्पर कारणकार्यपना है। क्रोधसे मानादिक होजाते हैं, मानसे कोघादिक हो जाते हैं, इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमें भासित नहीं होती। इस प्रकार कपायरूप परिणमन जानना। तथा चारित्रमोहके ही उदयसे नोकपाय होती हैं; वहाँ हास्यके उदयसे कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्प मानता है। तथा रितके उदयसे किसीको इप्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ आसक्त होता है। तथा अरितके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है वहाँ जह गरूप होता है। तथा शोकके उदयसे कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विपाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थको अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादिक छह जानने। तथा वेदोंके उदयसे इसके काम परिणाम होते हैं। वहाँ स्त्रीवेदके उदयसे पुरुपके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है और पुरुपवेदके उदयसे स्रीके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है तथा नपुंसकवेदके उदयसे युगपत्-दोनोंसे रमण करने-की इच्छा होती है। इसप्रकार ये नौ तो नोकपाय हैं। यह कोधादि सरीखे बलवान नहीं

यह पंक्ति खरड़ा प्रति में नहीं है।

हैं इसलिये इन्हें ईपत् कपाय कहते हैं। यहां नो प्रव्द ईपत्वाचक जानना। इनका उदय' उन कोघादिकोंके साथ ययासम्भव होता है। इस प्रकार मोहके उदयसे मिष्यात्व और कपायभाव होते हैं, सो ये ही संसारके मूल कारण हैं। इन्होंसे वर्तमान कालमें जीव दुःखी हैं और आगामी कमंबन्यके भी कारण ये ही हैं। तथा इन्होंका नाम राग-द्वेप-मोह है। यहां मिथ्यात्वका नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानीका अभाव है। तथा माया, लोभ कपाय एवं हास्य, रित और तीन येदोंका नाम राग है, क्योंकि वहां इष्टबुद्धिसे अनुराग पाया जाता है। तथा कोच, मान कपाय और अरित, बोक, भय, जृगुप्ताओंका नाम द्वेप है, क्योंकि वहां अनिष्टबुद्धिसे द्वेप पाया जाता है। तथा सामान्यत: सभीका नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पायी जाती है।

#### [अंतरायकमीदयजन्य अवस्था]

तथा अंतरायके उदयसे जीव चाहे सो नहीं होता। वान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। अपनी जानादि यक्तिको प्रगट करना चाहे सो प्रगट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतरायके उदयसे जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसीके धयोप- इमसे किंचित्मात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो यहुत है परन्तु किंचित् मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, जानादिक दाक्ति प्रगट होती है; वहाँ भी अनेक वाह्य कारण चाहिये। इस प्रकार घातिकमंकि उदयसे जीवकी अवस्था होती है।

#### [वेदनीयकर्मोदयजन्य अवस्था]

तया अघाति कर्मोंमें वेदनीयके उदयसे गरीरमें बाह्य सुख-दुःसके कारण उत्पन्न होते हैं। गरीरमें आरोग्यपना, गिक्तवानपना इत्यादि तथा छुया, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि मुख-दुःखोंके कारण होते हैं। बाह्यमे मुहावने ऋतु-पवर्गादिक, इष्ट स्नी-पुत्रा-दिक तथा मित्र-धनादिक; अगुहायने ऋतु-पवनादिक, अनिष्ट स्नी-पुत्रादिक तथा धनु, दारिद्रय, वध-यन्यनादिक मुख-दुःखको कारण होते हैं। यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमत्तसे बरीरकी अवस्था सुख-दुःसको कारण होती है, और वे ही मुख-दुःखको कारण होते हैं तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख-दुःसको कारण होते हैं। ऐसे कारणोंका मिळना वेदनीयके उदयसे होता है। वहीं सातावेदनीयसे सुखके कारण मिळते हैं और असातावेदनीयसे दुःसके कारण मिळते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही गुख-दुःखको उत्पन्न नहीं करते, भारमा मोह- कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दु:ख मानता है। वहाँ वेदनीयकर्मके उदयका और मोहकर्मके उदयका ऐसा ही सम्वन्य है। जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया वाह्य कारण मिलता है तव तो मुख माननेक्य मोहकर्मका उदय होता है, और जब असातावेदनीयका उत्पन्त किया वाह्य कारण मिलता है तव दु:ख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है। तथा यही कारण किसीको मुखका, किसीको दु:खका कारण होता है। जैसे किसीको सातावेदनीयका उदय होनेपर मिला हुआ जैसा वस्न सुखका कारण होता है; वैसा ही वस्न किसीको असाता-वेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दु:खका कारण होता है। इसलिये वाह्य वस्तु सुख-दु:सका निमित्तमात्र होती है । सुख-दु:ख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है । निर्मोही मुनियोंको अनेक ऋद्धि आदि तथा परीपहादि कारण मिलते हैं तथापि सुख-दु:ख उत्पन्न नहीं होता । मोही जीवको कारण मिलनेपर अथवा विना कारण मिले भी अपने संकल्प हीं से सुन्त-दु:ख हुआ ही करता है। वहाँ भी तीव्र मोहीको जिस कारणके मिलनेपर तीव्र मुख-दुःख होते हैं वही कारण मिळनेपर मंद मोहीको मंद सुख-दुःख होते हैं। इसिळिये मुख-दु:खका मूल वलवान कारण मोहका उदय है। अन्य वस्तुएँ हैं वह वलवान कारण नहीं हैं; परन्तु अन्य वस्तुओंके और मोही जीवके परिणामोंके निमित्त-नैमित्तिक-की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख-दु:खका कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दु:खका कारण उत्पन्न होता है।

### [ आयुक्रमोदियजन्य अवस्था ]

तया आयुकर्मके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है। जब तक आयुका उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता। तथा जब आयुका उदय न हो अब अनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक् होजाते हैं। इस संसारमें जन्म, जीवन, मरणका कारण आयुकर्म ही है। जब नवीन आयुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें जन्म होता है। तथा जब तक आयुका उदय रहे तब तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे जीना होता है। तथा आयुका अय हो तब उस पर्यायरूप प्राण छूटनेसे मरण होता है। सहज ही ऐसा आयुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करनेवाला या रक्षा करनेवाला है नहीं—ऐसा निश्चय जानना। तथा जैसे कोई नवीन बस्च पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्च पहिनता है; उसी प्रकार जीव नवीन शरीर घारण करता है, कुछ कालतक घारण किये रहता है,

फिर उसको छोड़कर अन्य अरीर धारण करता है। इसलिये घारीर सम्बन्धकी अपेक्षा जन्मादिक हैं। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है तथापि मोही जीवको अतीत—अना-गतका विचार नहीं है। इसलिये प्राप्त पर्यायमात्र हो अपनी स्थित मानकर पर्याय सम्बन्धी कार्योमें ही तत्पर होरहा है। इस प्रकार आयुसे पर्यायकी स्थित जानना।

#### [नामकर्मोदयजन्य अवस्था]

तथा नामकर्मसे यह जीव मनुष्यादि गतियोंको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप अपनी अवस्था होती है। वहाँ त्रस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं। तथा वहाँ एके-न्द्रियादि जातिको धारण करता है। इस जातिकमंके उदयको और मतिज्ञानावरणके क्षयोपरामको निमित्त-नैमित्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपराम हो वैसी जाति प्राप्त करता है । तथा शरीरोंका सम्बन्ध होता है वहाँ शरोरके परमाणु और आत्माके प्रदेशोंका एक वंघान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण आत्मा रहता है। तथा नो-कर्मेरूप शरीरमें अंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते हैं। इसीसे स्पर्शन, रसना आदि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हृदयस्थानमें आठ पंखुरियोंके फूले हुए कमलके आकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमें ही आकारादिकका विशेष होना, चर्णादिकका विशेष होना और स्यूल-सुक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, सो वे शरीररूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। तथा श्वासोच्छवास और स्वर उत्पन्न होते हैं वह भी पुर्गलके पिण्ड हैं और दारीरसे एक वधानरूप हैं। इनमें भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ श्वासोच्छ्वास तो पवन है। जैसे आहारका ग्रहण करे और निहारको निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवनको ग्रहण करे और अभ्यंतर पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है । इसलिये श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारण है। इस शरीरमें जिस प्रकार हाड-मांसादिक हैं उसी प्रकार पवन जानना। त्तया जैसे हस्तादिकसे कार्य करते है वैसे ही पवनसे कार्य करते हैं । मुँहमें जो ग्रास रसा उसे पवनसे निगलते हैं, मलादिक पवनसे ही बाहर निकालते हैं, वैसे ही अन्य जानना। त्तया नाड़ी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके अंग जानना । स्वर है वह दाब्द है। सो जैसे बीणाकी ताँतको हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुर्गलस्कंघ हैं ये साक्षर या अनुक्षर राव्दरूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार ताल, होंठ इत्यादि अंगोंको हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहण किये गये जो पूर्गलस्कंघ हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द-क्ष परिणमित होते हैं। तथा शुभ-अशुभ गमनादिक होते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि- वो पुरुषोंको इकदंडी वेड़ी है। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते हैं, दोनोंमेंसे एक वैठा रहे तो गमनादिक नहीं कते, तथा दोनोंमें एक वलवान हो तो दूसरेको भी घसीट लेजाये। उसी प्रकार माके और गरीरादिकरूप पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप वंघान है; वहाँ आत्मा न-चलनादि करना चाहे और पुद्गल उम ग्रक्तिसे रहित हुआ हलन-चलन न करे वा पुद्गलमें तो गक्ति पायी जाती है, परन्तु आत्माकी इच्छा न हो तो हलन-चलनादि होसकते। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन-चलन करे तो उसके साथ विना ग्रके भी आत्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हलन-चलनादि क्रिया होती है। इसके अपयग आदि वाह्य निमित्त वनते हैं। —इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, ये पोहके अनुसार आत्मा सुन्ती-दुःबी भी होता है। ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करनेवाला नहीं है। तथा तीर्थंकरादि प्रकृति वहाँ ही नहीं।

### [गोत्रकर्षोदयजन्य अवस्या]

गोत्रकर्मसे उच-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है वहाँ अपनी अधिकता-हीनता त होती है। मोहके उदयसे आत्मा सुखी-दुःखी भी होता है। इस प्रकार अवाति कि निमित्तसे अवस्था होती है।

इस प्रकार इस अनादि संसारमें वाति-अवाति कर्मोंके उदयके अनुसार आत्माके स्या होती है। सो हे भव्य! अपने अन्तरंगमें विचारकर देख कि ऐसे हो है कि । विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि रे अनादि संसार रोग पाया जाता है, इसके नाशका मुझे उपाय करना" — इस विचारसे । कल्याण होगा ।

## — इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्रमें संसार-अवस्थाका निरूपक दिनीय अधिकार संपूर्ण हुआ।



## तीसरा अधिकार

संसारदुःख तथा मोक्षसुलका निरूपण

**# दोडा #** 

सो जिनमाय सदा मुखद, अपनी करी प्रकाश । जो बहुविधि भवदुखनिकों, करिंद्दे सत्ता नाश ॥१॥

अथ, इस संसार-अवस्थामें नानाप्रकारके दु:ल है उनका वर्णन करते हैं—
पयोंकि यदि संसारमें भी सुख हो तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करें। इस
संसारमें अनेक दु:ल हैं, इमीलिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोगका
निदान और उसकी अवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर
उसका इलाज करनेकी रुचि कराता है। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी
अवस्थाका वर्णन करके संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके अब उसका उपाय
करनेकी रुचि कराती हैं।

जैसे—रोगी रोगसे दु:खी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दु:ख सहा नहीं जाता; तव जो उसे भासित हो वही उपाय करता है इसलिये दु:ख दूर नहीं होता, तव तड़फ-सड़फकर परवश हुआ उन दु:गोंको सहता है; उसे बैद्य दु:खवा मूलकारण वतलाये, दु:सका स्वरूप वतलाये, उन उपायोंको झूठा वतलाये, तव सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संमारसे दु:खी होरहा है, परन्तु उसका मूलकारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दु:ख सहा भी नहीं जाता। तव अपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसलिये दु:ख दूर नहीं होता, तव तड़फ-सड़फकर परवश हुआ उन दु:खोंको सहता है। उसे यहां दु:खवा मूलकारण वतलाते हैं, दु:खका स्वरूप वतलाते हैं और उन उपायोंको झूठे वतलायें तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो, इसलिये यह वर्णन यहां करते हैं।

## [दुःखोंका मूलकारण]

वहाँ सव दु:खोंका मूल कारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम है। जो दर्शन-मोहके उदयसे हुआ अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नहीं होसकती, अन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्यादर्शन ही के निमित्तसे क्षयोपशमरूप ज्ञान है वह अज्ञान होरहा है। उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुआ कषायभाव उसका नाम असंयम है, उससे जैसे वस्तुस्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्यादर्शनादिक हैं वे हो सर्व दु:खोंका मूल कारण हैं। किस प्रकार ? सो वतलाते हैं:—

### [मिथ्यात्वका मभाव]

मिथ्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता । स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर, इनके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्यायको स्व मानता है। तथा आत्माका ज्ञान-दर्शनादि स्वभाव है उसके द्वारा किंचित् जानना-देखना होता है, और कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिणाम पाये जाते हैं, तथा शरीरका स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है और स्थूलकृपादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएँ होती हैं;—इन सबको अपना स्वरूप जानता है। वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती हैं, इसल्ये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं। इनके द्वारा में देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती है।

### [मोइजनित विषय-अभिलापा]

तथा मोहके आवेशसे उन इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करनेकी इच्छा होती है। और उन विषयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता है तब आनन्द मानता है। जैसे कुता हड्डी चवाता है उससे अपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियोंका स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयोंको जानता है उससे अपना जान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषयका स्वाद है। सो विषयमें तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनन्द मान लिया; परन्तु मैं अनादि-अनन्त जानस्वरूप आत्मा हूँ ऐसा निःकेवलजानका तो अनुभवन है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंचे,

(पदार्थका स्वाद लिया, पदार्थका स्पर्ध किया, ) शास्त्र जाना, मुझे यह जानना;— इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभवन है उससे विषयोंकी ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोंकी इच्छा पायी जाती है।

वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्षी सर्वविषयोंको ग्रहण करनेकी है। मैं सर्वका स्पर्श करूँ, सर्वका स्वाद लूँ, सर्वको सूंघूँ, सर्वको देखूँ, सर्वको सुनूँ, सर्वको जानूँ; इच्छा तो इतनी है परन्तु पक्ति इतनी ही है कि इन्द्रियोंके सम्मुख आनेवाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द- उनमेंसे किसीको किचित् मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा किंचित् जाने; सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर संपूर्ण हो। क्षयोपरामरूप इन्द्रियोंसे तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंको अपने-अपने विषय ग्रहणकी निरंतर इच्छा होती ही रहती है उससे आकुलित होकर दुःसी होरहा है। ऐसा दुःसी होरहा है कि किसी एक विषयके ग्रहणके अर्थ अपने मरणको भी नहीं गिनता है। जैसे-हाथी को कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बंसीमें लगा हुआ मांसका स्वाद लेनेकी, अमरको कमल-सुगंध सूंघनेकी, पतंगेको दीपकका वर्ण देखनेकी और हरिणको राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल गरना भाग्नित हो तथापि गरण-को नहीं गिनते । विषयोंका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, विषयसेवन नहीं करने पर इन्द्रियोंकी पीड़ा अधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप सर्व जीव निविचार होकर जैसे कोई दुःखी पर्वतसे गिर पड़े वैसे ही विषयोंमें छर्लांग लगाते हैं। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयके अर्थ खोते हैं। तया विषयोंके अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके कारण जो हिसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा कोधादि कपायोंको उत्पन्न करते है। वे करें क्या, इन्द्रियोंकी पीड़ा सही नहीं जाती, इमलिये अन्य विचार कुछ आता नहीं । इसी पीड़ासे पाड़ित हए इन्द्रादिक हैं; वे भी विषयोंमें अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किसिक्ये खुजाये; उसी प्रकार इन्द्रिय-रोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं । पीड़ा न हो तो किस-लिये विषय सेवन करें ? इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणके क्षयोपशमसे हुआ इन्द्रिज्ञ-जनित ज्ञान है वह मिथ्यादर्शनादिके निमित्तसे इच्छासहित होकर दःसका कार हुआ है।

पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिये अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्रि संयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वस्तादिकका, भोजनादिकका, पुष्पादिकका, मा आभूपणादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके अर्थ बहुत ही खेद होता है। तथा इन इन्द्रियोंके सन्मुख विषय रहता है तवतक उस विषयका किंचित् जानपना रहता है, पश्चात् मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने स्मरण भी मंद होता जाता है इसलिये उन विषयोंको अपने आधीन रखनेका उ करता है और शीघ्र-शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इन्द्रियोंके तो एक क एक विषयका ही ग्रहण होता है किन्तु यह वहुत ग्रहण करना चाहता है इस आकुलित होकर शीघ्र-शीघ्र एक विषयको छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है, तथा छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है, - ऐसे झपट्टो मारता है। इस प्रकार जो उपाय भासित होते हैं सो करता है, परन्तु वे झूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सवका ऐस होना अपने आधीन नहीं है, महान कठिन है; तथा कदाचित् उदय अनुसार ऐसी ही भिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रवल करनेसे कहीं विषयग्रहणकी शक्ति वढ़ती नहीं है; शक्ति तो ज्ञान-दर्शन वढ़ने पर वढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके आधीन है। किर शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुर्वल है उसके अ देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पुष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है न यःषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ज्ञान-दर्शन बढ़े तव विषयग्रहणकी । बढ़ती है। तथा विषयोंका जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता अ सर्व विपयोंका संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिये यह आकुलता बनी ही रहती है। उन विषयोंको अपने आधीन रखकर शीघ्र-शोघ्र ग्रहण करता है, किन्तु वे आधीन नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने आधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदयके आधीन ऐसे कर्मका वंव यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है और पश्चात् उदय आता है

प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्मके निमित्त विना सामग्री नहीं मिल तथा एक विषयको छोड़कर अन्यका ग्रहण करता है किसे व्यवहाँ सारवा है जससे

अव, इस दु:खके दूर होनेका उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते

इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होनेपर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम नानाप्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रवल करता है और ऐसा ही जानता

इन्द्रियोंके प्रवल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहणकी शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ व बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। तथा इन्द्रियाँ हैं वे विषय सन्मुख ं सिदि होती हैं ? जैसे मणकी भूखवालेको कण मिले तो क्या भूख मिटती हैं ? उसी प्रकार जिसे सर्वके ग्रहणकी इच्छा है उसे एक विषयका ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है ? इच्छा मिटे विना सुख नहीं होता, इसिलये यह उपाय झूठा हैं।

कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देशे जाते हैं, सर्वेषा झूठ कैसे कहते हो ?

समाधान:—सुखी तो नहीं होते हैं, अमसे मुख मानते हैं। यदि सुखी हुए तो अन्य विषयोंकी इच्छा कैसे रहेगी? जैसे-रोग मिटने पर अन्य औपिधको क्यों चाहे? उसी प्रकार दुःस मिटने पर अन्य विषयोंको क्यों चाहे? इसिल्ये विषयके प्रहण हारा इच्छा रक जाये तो हम मुख मानें। परन्तु जब तक जिस विषयका प्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है और जिस समय उसका प्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय-प्रहणकी इच्छा होती देखी जाती है, तो यह मुख मानना कैसे है? जैसे कोई महा सुधावान रंक उसको एक अक्षका कण मिला उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महा तृष्णावान उसको एक विषयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुप्त मानता है: परमार्थसे सुख है नही।

कोई कहें कि जिस प्रकार कण-कण करके अपनी मूख मिटाये उसी प्रकार एक-एक विपयका ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दीप क्या?

उत्तर:—यदि वे कण एकिवत हों तो ऐसा ही मान कें, परन्तु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कणका निर्गमन हो जाये तो कैसे भूस मिटेगी? उसी प्रकार जाननेमें विषयोंका ग्रहण एकिवत होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्वमें जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे रच्छा पूर्ण हो? रच्छा पूर्ण हुए विना आकुलता मिटती नहीं है और आकुलता मिटे विना सुख कैसे कहा जाये? तथा एक विषयका ग्रहण भी मिष्यादर्गनादिकके सद्भावपूर्वक करता है इसिलये आगमी अनेक दुःसोंका कारण कर्म बंधते हैं। इसिलये यह वर्तमानमें सुख नहीं है, आगामी नुसका कारण नहीं है, इसिलये दुःस हो है। यही प्रवचनसारमें कहा है —

सपरं याघासहिदं बुच्छिण्यं बंघकारखं विसमं । जं इंदिएडिं लद्धं तं सोवखं दुवसमेव तदा ॥ ७६ ॥ अर्थः---जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, वाधासहित है, विनाशीक है, वंधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख इस प्रकार दुःस हो है । इन प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय झूठे जानना । तो सचा उपाय क्या है ?

जव इच्छा तो दूर होजाये और सर्व विषयोंका युगपत् ग्रहण बना रहे तब यह दु:ख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत् ग्रहण केवलज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है और वही सचा उपाय जानना।

इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दु:खदायक है उसका वर्णन किया।

यहाँ कोई कहे कि — ज्ञानावरण, दर्शनावरणके उदयसे जानना नहीं हुआ, इसिलिये उसे दु:खका कारण कहो, क्षयोपशमको क्यों कहते हो ?

समाधान: —यदि जानना न होना दु:खका कारण हो तो पुद्गलके भी दु:ख ठहरे; परन्तु दु:खका मूलकारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये क्षयोपशमको दु:खका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपशम भी दु:खका कारण नहीं है। जो मोहसे विषयग्रहणकी इच्छा है वही दु:खका कारण जानना। मोहका उदय है सो दु:खरूप ही है; किस प्रकार सो कहते हैं—

## [ दर्शनमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति ]

प्रथम तो दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है; उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसिलये इसको आकुलता ही रहती है। जैसे—पागलको किसीने वस्त्र पिहना दिया। वह पागल उस वस्तको अपना अग जानकर अपनेको और वस्तको एक मानता है। वह वस्त्र पिहनाने-वालेके आवीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया पिहनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने आधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है उससे वह महाखेदिखन्न होता है। उसी प्रकार इस जीवको कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया। यह जीव उस शरीरको अपना अंग जानकर अपनेको और शरीरको एक मानता है; वह शरीर कर्मके आधीन कभी कृप होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है—इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने आधीन मानता है, उसकी पराधीन किया होती है उससे वह महाखेदिखन्न होता है। तथा जैसे—जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादिक कहींसे आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई

आते हैं, कोई जाते हैं, कोई बनेक अवस्थारूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने आधीन मानता है; उनको पराधीन त्रिया हो तब सेदिबन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, घनादिक कहींसे आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्होंके आधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिणमन करते हैं; यह जीव उन्हें अपने आधीन मानता है, और उनकी पराधीन त्रिया हो तब सेदिबन्न होता है।

यहाँ कोई कहे कि-किसी कालमें शरीरकी तथा पुत्रादिककी क्रिया इस जीवके आधीन भी तो होती दिखायी देती है, तब तो यह सुती होता है ?

समापान:—रारीरादिकके भवितव्यकी और जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर
किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है इसलिये किसी कालमें
उसीका विचार होनेपर मुखकासा आभास होता है, परन्तु सर्व हो तो सर्व प्रकारसे
जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिये अभिप्रायमें तो अनेक आकुलता
सदाकाल रहा ही करती है। तथा किसी कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित
होते देखकर कहीं यह जीव शरीर, पुत्रादिकमें अहंकार-ममकार करता है, सो इस
जुद्धिसे उनको उत्पन्न करनेकी, वढ़ानेकी तथा रक्षा करनेकी चितासे निरन्तर ध्याकुल
रहता है। नानाप्रकार कष्ट सहकर भी उनका मला चाहता है। तथा जी विषयोंकी
इच्छा होती है, कथाय होती है, बाह्य सामग्रीमें इष्ट-अनिष्टपना मानता है, अन्यया उपाय
करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, अन्यया कल्पना करता है सो इन सबका
मूल कारण एक मिथ्यादर्शन है। उसका नाश होनेपर सबका नाश होजाता है इसलिये
सब दु:खोंका मूल यह मिथ्यादर्शन है। तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशक उपाय भी नहीं
करता। अन्यया श्रद्धानको सत्यश्रद्धान माने नव उपाय किसलिये करे?

सया संत्री पंचेन्द्रिय कदाधित् तत्विनश्चय करनेका उपाय विचाने, वहाँ अभाग्यसे कुदेव, कुगुर, कुदासका निमित्त बने तो अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होजाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाय। वस्तुस्वरुपका विचार करनेको उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचारमें हुढ हो जाता है और तब विपय-कपायकी वासना बढ़नेसे अविक दुःखी होता है। तथा कदाचित् नुदेव-मुगुर-मुशासका भी निमित्त बन जाये तो वहाँ उनके निश्चय उपदेमका तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहारश्रद्धानसे अवक्ष्यद्भानी ही रहता है। वहां मंदकपाय होतथा विपयकी

इच्छा घटे तो योड़ा दुःखी होता है परन्तु फिर जैसेका तैसा होजाता है; इसलिये यह संमारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही. होते हैं।

त्या इस संसारीके एक यह उपाय है कि स्वयंको जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थोंको परिणमित करना चाहता है; यदि वे परिणमित हों तो इसका सचा श्रद्धान हो जाये। परन्तु अनादिनियन वस्तुएँ भिन्न-भिन्न अपनी मर्यादा सिंहत परिणमित होती हैं, कोई किमीक आयीन नहीं है, कोई किमीक परिणमित करानेसे परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्यादर्शन ही है। तो सचा उपाय क्या है?

जैसा पदार्थोंका स्त्रहप है जैसा श्रद्धान हो जाये तो सर्व दुःख दूर हो जायें। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुदेंको जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुःखी होना है। नया उसे मुद्रा मानना और यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सी ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि होकर पदार्थोंको अन्यया माने, अन्यया परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुःखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित करानेसे अन्यया परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुःखके दूर होनेका उपाय है। अमजित दुःखका उपाय अम दूर करना ही है। सो अम दूर होनेसे मन्यकश्रद्धान होता है वशी सन्य उपाय जानना।

## [चारित्रमोहसे दुःख और उसकी निवृत्ति]

चारित्रमोहके उदयसे कोबादिकपायक्ष तथा हास्यादि नोकषायक्ष जीवके साव होते हैं नव यह जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हुआ विह्वल होकर नानाप्रकारके कुकार्योमें प्रवर्तता है सो ही दिखाते हैं—

जब इसके कोषकपाय उत्पन्त होता है तब दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती व है और उसके अये अनेक उपाय विचारता है, समेच्छेदी गाली प्रदान आदिरूप बचन बोलता है। अपने अंगोंसे तथा शब-पापाणादिकसे घात करता है। अनेक कष्ट सहनकर तथा बनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्यका बुरा करनेका उद्यम करता है अबबा औरोंसे बुरा होना जाने तो औरोंसे बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होना हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होनेसे अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा कोष होनेपर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीचमें आयें तो उन्हें भी बुरा कहता है; मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्यका बुरा न हो तो अपने अंतरङ्गमें आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगोंका घात करता है तथा विपादिते मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होनेसे होती है।

तथा जब इसके मान कपाय उत्पन्न होती है तब औरोंको नीच व अपनेको ऊँचा दिखानेकी इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्यकी निदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है व अनेकप्रकारसे औरोंको महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्टसे जो धनादिकका संग्रह किया उसे विवाहादि कार्योंमें एवं करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरनेके बाद हमारा यदा रहेगा ऐसा विचारकर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सन्मानादिक न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके अपना सन्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य-बड़े हों उनका भी सन्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊँचा दिखायी न दे, तो अपने अन्तरंगमें आप बहुन सन्तापनान होता है और अपने अंगोंका धात करता है तथा विप आदिसे मर जाता है।—ऐसी अवस्था मान होनेपर होती है।

तथा जब इसके माया कपाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपटके बचन कहता है, धरीरकी कपटक्प अवस्था करता है, बाह्यवस्तुओंको अन्यया बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत चुरा हो, गरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इष्टका भी सम्बन्ध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य-सिद्ध न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगोका घात करता है तथा विष आदिसे भर जाता है।—ऐसी अवस्था माया होने पर होती है।

तथा जब इसके लोभ कपाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थके लाभकी इच्छा होनेसे उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। उसके साधनरूप बचन वोलता है गरीरकी अनेक नेष्टा करता है बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशनमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। जिनमें बहुत दुःध उत्पन्न हो ऐने प्रारम्भ करता है। तथा लोभ होने र पूच्य व इष्टका भी कार्य हो वहीं भी अपना प्रयोजन मध्यता है, मुख विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकारसे रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न हो या इष्टका वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता है।—ऐसी अवस्था छोभ होने पर होती है।—इस प्रकार कषायोंसे पीड़ित हुआ इन अवस्थाओंमें प्रवर्तता है।

तथा इन कपायोंके साथ नोकषाय होती हैं। वहाँ जब हास्यकषाय होती हैं तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सिन्नपातके रोगीका हँसना। नाना रोगोंसे स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हँसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सिहत है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके, अपनेको सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुःखी होता है। सुखी तो कषाय-रोग मिटने पर होगा।

तथा जब रित उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तुमें अति आसक्त होता है। जैसे विल्ली चूहेको पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठिन-तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके अभिप्रायसे आसक्तता होती है इसिलये दु: ख ही है।

तथा जब अरित उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल होता है। अनिष्टका संयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये उसका वियोग करनेको तड़फता है, वह दु:ख ही है।

तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होनेसे अतिन्याकुल होकर सन्ताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है असावधान होजाता है, अपने अंगका घात करके मर जाता है; कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महा दु:खी होता है।

तथा जव भय उत्पन्न होता है तब किसीको इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोगका कारण जानकर डरता है; अतिविह्नल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल होजाता है, कप्ट होनेके स्थान पर पहुँच जाता है व मर जाता है; सो यह दु:खरूपी ही है।

तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होतो है तब अनिष्ट वस्तुसे घृणा करता है। उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है । ओर येदियन होकर महा दु:ख पाता है।

तया तीनों वेदोंसे जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुपवेदसे स्रोके साथ रमण करनेकी, स्रोवेदसे पुरुपके साथ रमण करनेकी और नपुंसकवेदसे दोनोंके साथ रमण करनेकी, होवेदसे पुरुपके साथ रमण करनेकी और नपुंसकवेदसे दोनोंके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निलंजन होता है, अन खर्च करता है, अपयक्षको नहीं निनता; परम्परा दुःस हो व दण्ड आदि हो उसे नहीं गिनता। कामपीड़ासे पागल हो जाता है, मर जाता है। रस प्रन्योंमें कामकी दस दशाएँ कही हैं। वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यकशालोंमें ज्वरके भेदोंमें कामज्वरको मरणका कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांघको कुछ विचार नहीं रहता। पिता-पुत्री तथा मनुष्य-तिर्यचिनी इत्यादि से रमण करने लम जाते हैं। ऐसी कामकी पीड़ा है सो महादु-खरूप है।

इस प्रकार कपायों और नोकपायोंसे अवस्थाएँ होती हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओंमें न प्रवर्ते तो क्रोधादिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं और इन अवस्थाओंमें प्रवर्ते तो मरणपर्यन्त कष्ट होते हैं। वहाँ मरणपर्यन्त कष्ट तो स्वीकार करते हैं परन्तु क्रोधादिककी पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निदिचत हुआ कि मरणादिकसे भी कपायोंकी पीड़ा अधिक है। तथा जब इसके कपायका उदय हो तब कपाय किये विना रहा नहीं जाता। वाह्यकपायोंके कारण मिलें तो उनके आश्रय कपाय करता है, यदि न मिलें तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे—व्यापारादि कपायोंका कारण न हो तो जुआ खेलना व कोधादिकके कारण अन्य अनेक सेल सेलना, दुष्ट कंथा कहना-सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम-कोधादि पीड़ा करें और धरीरमें उन रूप कार्य करनेकी शक्ति न हो तो औपिध बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कार्य करनेकी शक्ति न हो तो औपिध बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कार्य करनेकी शक्ति न हो तो औपिध बनाता है। इस प्रकार यह जीव कपाय भावोंसे पीड़त हुआ महान दुःवी होता है। इस प्रकार यह जीव कपाय भावोंसे पीड़त हुआ महान दुःवी होता है।

तया जिस प्रयोजनके लिये कपायभाव हुआ है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो मेरा यह दुःख दूर हो और मुझे मुद्ध हो,—ऐसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि होनेके अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुःखके दूर होनेका उपाय मानता है। अब वहाँ कपायभावोंसे जो दुःख होता है वह तो सभा ही है; प्रत्यक्ष स्वयं ही दुःगी होता है; परन्तु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं—पोधमें तो क्या बुरा करना, मानमें औरोंको नीचा दिखाकर स्वयं केंचा होना, मायामें छठसे कार्याह

करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारण बना रहना, रितमें इष्ट संयोगका बना रहना, अरितमें अनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण मिटना, भयमें भयका कारण मिटना, जुगुप्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदमें श्रीसे रमण करना, स्त्रीवेदमें पुरुषसे रमण करना, नपुंसकवेदमें दोनोंके साथ रमण करना,— ऐसे प्रयोजन पाये जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दु:खं दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोंके आधीन नहीं है, भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परन्तु सिद्धि नहीं होती। तथा उपाय होना भी अपने आधीन नहीं है, भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय करनेका विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। तथा काकतालीय न्यायसे भवितन्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्यको सिद्धि भी हो जाये। तो उस कार्य सम्बन्धी किसी कषायका उपशम हो परन्तु वहाँ रुकाव नहीं होता । जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी कपाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य सम्बन्धी कषाय हो जाती है; एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई कोधसे किसीका बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। अथवा थोड़ी शक्ति थी तव छोटोंका बुरा चाहता था बहुत शक्ति हुई तब बड़ोंका बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका तब अन्यमें मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब वड़े कार्यकी सिद्धि करनेकी अभिलाषा हुई। कषायोंमें कार्यका प्रमाण हो तो उस कार्यकी सिद्धि होने पर सुखी हो जाये, परन्तु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही आत्मानुशासनमें कहा है—

## "आज्ञागर्तः मितपाणी यस्मिन् विश्वमणूपमम् । कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयपिता ॥ ३६॥

अर्थ: --आशारूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है। अनन्तानन्त जीव हैं उन सबके आशा पायी जाती है। तथा वह आशारूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है और लोक तो एक ही है, तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्सेमें आये? इसलिये तुम्हें जो यह विषयोंकी इच्छा है सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दु:ख दूर नहीं होता, अथवा

कोई कपाय मिटे तो उसीसमय अन्य कपाव हो जाती है। जैसे—िकसीको मारनेवाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीवको दुःख देनेवाले अनेक कपाय हैं; व जब कोध नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, जब मान न हो तव कोधादिक हो जाते हैं। इस प्रकार कपायका सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कपाय रहित नहीं होता। इसिल्ये किसी कपायका कोई कार्य सिद्ध होनेपर भी दुःख कैसे दूर हो? और इसका अभिप्राय तो सर्व कपायोंका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह मुखी हो; परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता; इसिल्ये अभिप्रायमें सर्वदा दुःखी ही रहता है। इसिल्ये कपायोंके प्रयोजनको साधकर दुःख दूर करके मुखी होना चाहता है; सो यह उपाय झूठा ही है। तब सवा उपाय क्या है? सम्बग्दर्शन-दानसे यथावत् श्रद्धान और जानना हो वच इप-अनिष्ट चुद्धि मिटे, तथा उन्हींके वच्ये चारित्रमोहका अनुभाग हीन हो। ऐसा होने पर कपायोंका अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब मयोजन भी कुछ नहीं रहे। निराक्चन होनेसे महासुखी हो। इसिल्ये सम्बग्दर्शनादिक ही यह दुःख सेटनेका सचा उपाय है।

[ अंतराय कर्मके उदयसे होनेबाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ]
तया जीवके मोह द्वारा दान, लाम, भोग, उपभोग, वीयंद्राक्तिका उत्साह उत्पन्न
होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है सो यह
दुःखरूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विष्मके वाह्य कारण सूसते हैं उन्हें
दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय झूल है। उपाय करने पर भी अन्तरायका
उदय होनेसे विष्म होता देशा जाता है। अन्तरायका ध्योपश्चम होनेपर विना उपाय भो
विष्मा नहीं होता। इसलिये विष्मोंका मूल कारण अन्तराय है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष
द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुता लाठीसे वृत्या ही हो प करता है। उसी प्रकार
जीवको अन्तरायसे निर्मित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अवेतन द्वारों हारा विष्म हुए, यह
जीव उन बाह्य द्वारोंसे वृत्या होय करता है। अन्य द्वार इसे विष्म करना चाहीं और इसके
न हो; तथा अन्य द्वार विष्म करना न चाहीं और इसके हो जाये। इसलिये जाना जाता
है कि अन्य द्वारका कुछ वथा नहीं है; जिनका बदा नहीं है उनसे किसलिये लड़ें ? इसनिये
यह उपाय झूल है। तब सथा उपाय क्या है? मिथ्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा औ
उत्साह उत्पन्न होता था यह सम्वादर्शनादिसे दूर होता है और सम्यादर्शनादि द्वारा ही
अन्तरायका अनुभाग पट तब इच्छा तो मिट जाये और क्ति बढ़ जाये, तब बह दुःस

दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है इसलिये सम्यग्दश्वादि ही सच्चा उपाय है।

# [ वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ]

तथा वेदनीयके उदयसे दु:ल-मुलके कारणोंका संयोग होता है। वहाँ कई तो गरीरमें ही अवस्थाएँ होती हैं; कई शरीरकी अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य ही वस्तुओंके संयोग होते हैं। वहाँ असाताके उदयसे शरीरमें तो अवा, तृपा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीरको अनिष्ट अवस्थाको निमित्त-भूत बाह्य अति शीत, उप्ण, पवन, वंबनादिकका संयोग होता है। तथा बाह्य शह, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कन्धोंका संयोग होता है; सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामोंमें महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दु:की रहता है। इनके होनेसे तो सभी दु:ख मानते हैं।

तथा साताके उदयसे शरीरमें आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं और शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खान-पानादिक तथा मुहावने पवनादिकका संयोग होता है। तथा वाह्य मित्र, सुपुत्र, खी, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वखादिकका संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्टबुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही आये कि जिससे परिणामोंमें सुख माने; उनकी रक्षा चाहे; जब तक रहें तब तक मुख माने। सो यह मुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगोंसे बहुत पीड़ित होरहा था; उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कालके लिये कुछ उपगान्तता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाको अपेक्षा अपनेको मुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अपने दु:खोंसे बहुत पीड़ित हो रहा था; उसके किसी प्रकारसे किसी एक दु:खकी कुछ कालके लिये कुछ उपगान्तता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाको अपेक्षा अपनेको सुखी कहता हुई; तब वह पूर्व अवस्थाको अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं।

तथा इसके असाताका उदय होनेपर को हो उससे तो दुःख भासित होता है इसिंटिये उसे दूर करनेका उपाय करता है और साताके उदय होनेपर को हो उससे सुख भासित होता है इसिंटिये उसे रखनेका उपाय करता है; परन्तु यह उपाय झूठा है। प्रथम तो इसके उपायके आयीन नहीं है, वेदनीय कर्मके उदयके आयीन है। असाताको निटाने और साताको प्राप्त करनेके अर्थ तो सभीका यत्न रहता है, परन्तु किसीको योड़ा

यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इसके आधीन नहीं है तथा कदाचित् उपाय भी करे और वैसा ही उदय आये तो योड़े काल तक किचित् किसी प्रकारकी असाताका कारण मिटै और साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके सद्भावसे उनको भोगनेकी इच्छासे आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तुको भोगनेकी इच्छा हो; जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे आकुल होता है और वह मिली उसी समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही यस्तुको पहले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्रीको देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करनेकी इच्छा होती है। तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उयाय करनेकी आकुलता होती है तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करनेमें लग जाता है; वहाँ अनेक प्रकारकी आकुलता होती है । देखो, एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी रक्षा करनेमें सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ? तथा धुधा, तृपा, भीत, उच्च, मल, इलेप्मादि असाताका उदय आता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख माने ! सो काहेका मुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है। जब तक धुवादिक रहें तब तक उनको मिटानेकी इच्छासे आकुलता होती है, वह मिटें तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी **आ**कुलता होती है और फिर क्षुघादिक हों तब उनकी आकुलता हो आती है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित् असाता मिटकर साता हो, वहाँ भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिये दु:ख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं हं. उपाय करते-करते ही अपनेको असाताका उदय ऐसा आये कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाये; तब उसकी आकुलतासे बिह्नल हो जाये, वहाँ महा दु: वी होता है। सो इस संसारमें साताका उदय तो किसी पुण्यक उदयसे किसीके कदाचित् ही पाया जाता है; बहुत जीवोंके बहुत काल असाताहीका उदय रहता है। इसलिये उपाय करता है वे झूठे हैं।

अथवा बाह्य सामग्रीसे मुख-दु:स मानते हैं सो ही श्रम है। सुख-दु:स डो साता-असाताका ज्वय होनेपर मोहके निमित्तसे होते हैं —ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें अहा है लक्ष घनके घनीको सहस्र घनका व्यय हुआ तव वह तो दुःखी है और शत धनके घनीको सहस्र धन हुआ तव वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्यानवेगुनी है। अथवा लक्ष घनके घनीको अधिक घनकी इच्छा है तो वह दुःखी है और शत धनके घनीको सन्तोप है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है कोई दुःख मानता है। जैसे— किसीको मोटे वस्त्रका मिलना दुःखकारी होता है, किसीको सुखकारी होता है। तथा घरीरमें क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग होनेपर किसीको वहुत दुःख होता है किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं होता। इसलिये सामग्रीके आधीन सुख-दुःख नहीं हैं, साता-असाताका उदय होनेपर मोह परिणमनके निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि—वाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परन्तु शरीरमें तो पीड़ा होनेपर दु:खी होता ही है और पीड़ा न होनेपर सुखी होता है—यह तो शरीर-अवस्थाहीके आधीन सुख-दु:ख भासित होते हैं ?

समाधानः — आत्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन है और इन्द्रियाँ शरीरका अज्ञ हैं; इसिलये इसमें जो अवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिणिमत होता है, उसके साथ ही मोहभाव हो उससे शरीरकी अवस्था द्वारा मुख-दु:खिवशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धनादिकसे अधिक मोह हो तो अपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दु:ख माने, और उनको दु:ख होनेपर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दु:ख माने; और मुनि हैं वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दु:ख नहीं मानते; इसिलये सुख-दु:खका मानना तो मोहहीके आधीन है। मोहके और वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसिलये साता-असाताके उदयसे सुख-दु:खका होना भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही असाताके उदयसे होती है; इसिलये सामग्रियोंसे मुख-दु:ख भासित होते हैं। परन्तु निर्धार करने पर मोहहीसे सुख-दु:खका मानना होता है, औरोंके द्वारा सुख-दु:ख होनेका नियम नहीं है। केवलीके साता-असाताका उदय भी है और सुख-दु:खके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके अभावसे किचित्मात्र भी मुख-दु:ख नहीं होता। इसिलये सुख-दु:खको मोहजनित ही मानना। इसिलये तू सामग्रीको दूर करनेका या होनेका उपाय करके दु:ख मिटाना चाहे, और सुखी होना चाहे सो यह उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है?

सम्यग्दर्शनादिकसे भ्रम दूर हो तब सामग्रीसे सुख-दु:ख भासित नहीं होता, अपने परिणामहीसे भासित होता है। तथा यथार्थ विचारके अभ्यास द्वारा अपने

परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हों बेसे साधन करे तथा सम्यग्दर्शनादिकी भावनासेही मोह मंद हो जाये तब ऐसी दशा हो जाये कि अनेक कारण मिल्ले पर भी अपनेको मुख-दुःख नहीं होता, तब एक शान्तदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुसका अनुभव करता है, और तब सर्व दुःख मिटकुर मुखी होता है—यह सच्चा उपाय है।

[आयुक्तमंके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायीका मिध्यापना ]

तथा आयुकर्मके निमित्तसे पर्यायका घारण करना सो जीवितव्य है और पर्यायका छूटना सो मरण है। यह जीव मिय्यादर्शनादिकसे पर्यायहीको अपनेष्ण अनुभव करता है; इसिल्ये जीवितव्य रहने पर अपना अस्तिस्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय रहता है; उस भयसे सदा आकुलता रहती है। जिनको मरणका कारण जाने उनसे बहुन डरता है; कदाचित् उनका संयोग बने तो महाविद्धल होजाता है।—इस प्रकार महा दुःखी रहता है। उसका उपाय यह करता है कि मरणके कारणोंको दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है। तथा औपधादिकका साधन करता है; किला, कोट आदि बनाता है;—इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय धूठे हैं, वयोंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों तथाणि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी जीवित नहीं रहता। और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो सर्वया मरण नहीं होता; इसिल्ये उपाय करनेसे मरण मिटता नहीं है। तथा आयुकी स्थिति पूर्ण होती ही है, इसिल्ये मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना हूठा हो है। तो सचा उपाय करा है?

सम्पादर्शनादिकसे पर्यापमें अहंबुद्धि छूट जाये, स्वयं अनादिनिधन चैतन्पट्रव्य है उसमें अहंबुद्धि आये, पर्यापको स्वांग समान जाने तव मरणका भय नहीं रहता। तथा सम्यादर्शनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तब मरणका अभाव ही होता है। इसलिये सम्यादर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं।

#### [ नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख भीर उसके उपार्थीका मिथ्यापना ]

तथा नामकर्मके जदयसे गति, जाति, दारीरादिक उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे जो पुष्पके उदयसे होते हैं वे तो सुखके कारण होते हैं और जो पापके उदयसे होते हैं वे दुःखके कारण होते हैं; सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। तथा यह दुःखके कारण मिटानेका और मुसके कारण होनेका उपाय करता है वह झूठा है; सचा उपाय सम्पर्ध्यनापिक हैं।

जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना । वेदनीय और नाममें सुख-दु:खके कारणपनेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना ।

## [गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ]

तथा गोत्रकर्मके उदयसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको नीचा मानता है। वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसिलये जैसा कुल प्राप्त किया उसीमें अपनापन मानता है। परन्तु कुलकी अपेक्षा ऊँचा-नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुलवाला निद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाये और नीच कुलमें कोई क्लाध्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये। लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवालेकी सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है? पर्याय छूटने पर कुलकी वदली होजाती है; इसिलये उच्च-नीच कुलसे अपनेको ऊँचा-नीचा मानने पर उच्च कुल वालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःख ही है। इसका सच्चा उपाय यही है कि—सम्यग्दर्शनादिक द्वारा उच्च-नीच कुलमें हर्ष-विपाद न माने। तथा उन्हींसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊँचा सिद्धपद प्राप्त करता है तब सब दुःख मिट जाते हैं और सुखी होता है।

इस प्रकार कर्मोदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही दुःख पाया जाता है उसका वर्णन किया।

अब, इसी दु:खका पर्याय अपेक्षासे बर्णन करते हैं---

## [ एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख]

इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है। इसलिये अनादि-हीसे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जैसे भाड़में भुंजते हुए चनेका उचट जाना। इस प्रकार वहाँसे निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रसमें तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है। वहाँ इतर निगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है। नित्यनिगोदसे निकलकर बादमें त्रसमें रहनेका उत्कृष्ट काल तो साधिक दो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल असंस्थात पुद्गल परावर्तन मात्र है और पुद्गल परावर्तनका काल ऐसा है जिसके अनंतवें भागमें भी अनन्त सागर होते हैं। इसिल्ये इस संसारीके मुख्यतः एकेन्द्रिय पर्यायमें हो काल व्यतीत होता है। यहाँ एकेन्द्रियके ज्ञान-दर्शनकी शक्ति तो किचित्मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इन्द्रियके निमित्तसे हुआ मितज्ञान और उसके निमित्तसे हुआ भूतज्ञान स्था स्पर्शनइन्द्रियजनित अच्छुदर्शन जिनके द्वारा शीत-उप्णादिकको किचित् जानते-देखते हैं। ज्ञानावरण-दर्शनावरणके तीच उदयसे इससे अधिक ज्ञान-दर्शन नहीं पाये जाते और विषयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दुःसी हैं। तथा दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यादर्शन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करनेकी शक्ति ही नहीं है।

तथा चारित्रमोहके उदयसे तीव्र क्रोधादि-कपायरूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवलीभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अशुभ लेश्या ही कही हैं और वे तीव्र कपाय होने पर ही होती हैं। वहाँ कपाय तो बहुत है और शक्ति सर्वप्रकारसे महा हीन है इसलिये बहुत दुःखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते।

यहाँ कोई कहें कि—जान तो किंचित्मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कपाय करते हैं ?

समायानः—ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना ही कपाय हो। जान तो जितना क्षयोपदाम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे—बहरे पुरुषको ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कपाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कपायका होना माना गया है। तथा बाह्य कपाय प्रगट तब होती है जब कपायके अनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे प्रक्तिहीन हैं इसिलये उपाय पुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कपाय प्रगट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष छातिहीन हैं उसको किसी कारणसे तीव्र कपाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, इसिलिये उसको कपाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वही अंति हु.खी होता है; उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव धाक्तिहीन हैं; उनको किसी कारणसे कपाय होती है परन्तु कुछ कर नहीं सकते, इसिलिये उनको कपाय बाह्यमें प्रगट नहीं होती, वे स्वयं ही दु:पी होते हैं। स्वा ऐसा जानना कि जहाँ कपाय बहुत हो थोर द्यक्तिहीन हो वहाँ बहुत दु:स होता है और उपों-उपों कपाय कम होती जाये तथा धिता छुनी आये त्यों-द्यों दु:स कम होता है। परन्तु एकेन्द्रियोंके कपाय बहुत और क्विली जाये तहीं सिलिये पेकेन्द्रिय जीव महा छु:सी हैं। उनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और किवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जनके दु:स वे ही भोगते हैं और केवली जातते हैं। जोके से सिल्य हो सिलिये हैं। जीनके देशी जातते हैं।

ज्ञान कम हो जाये और वाह्य शक्तिकी हीनतासे अपना दुःख प्रगट भी न कर सके, परन्तु वह महादुःखी है। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोड़ा है और वाह्य शक्तिहीनताके कारण अपना दुःख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महादुःखी है।

तथा अंतरायके तीव्र उदयसे चाहा हुआ वहुत नहीं होता, इसिलये भी दुःखी ही होते हैं।

तथा अघाति कर्मोंमें विशेपरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ असाता-वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादुः खी होते हैं। वनस्पित है सो पवनसे टूटती है, शीत-उप्णतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्निसे जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि अवस्था होती हैं। उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी आदिमें अवस्थाएँ होती हैं। उन अवस्थाओंके होनेसे वे महादुः खी होते हैं। जिसप्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी अवस्था होने पर दुः ख होता है उसी प्रकार उनके होता है। क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इन्द्रियसे होता है और उनके स्पर्शनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके वशसे महाव्याकुल होते हैं परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है इसलिये अज्ञानी लोग उनके दुः खको नहीं जानते। तथा कदाचित् किचित् साताका उदय होता है, परन्तु वह वलवान नहीं होता।

तथा आयुकर्मसे इन एकेन्द्रिय जीवोंमें जो अपर्याप्त हैं उनके तो पर्यायकी स्थित उच्छ्वासके अठारहवें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तोंकी अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यत है। वहाँ आयु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं उससे दु:खी हैं।

तथा नामकर्ममें तिर्यंचगित आदि पापप्रकृतियोंका ही उदय विशेषरूपसे पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृतिका उदय हो उसका वलवानपना नहीं होता इसिलये उनसे भी मोहके वशसे दु:खी होते हैं।

तथा गोत्रकर्ममें नीच गोत्रहीका उदय है इसिलये महंतता नहीं होती, इसिलये भी दुःखी ही है।—इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महादुःखी हैं और इस संसार में जैसे पापाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाशमें तो कदाचित् किचित्मात्र काल रहता है; उसीप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें बहुत काल रहता है, अन्य

पर्यायोंमें तो कदाचित् किंचित्मात्र काल रहता है; इसलिये यह जीव संसारमें महा दुःखी है।

#### [द्वीन्द्रियादिक जीवेंकि दुःख]

तथा जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंजो पंचेन्द्रिय पर्यायोंको धारण करे वहाँ भी एकेन्द्रियचत् दुःख जानना । विशेष इतना कि—यहाँ प्रमसे एक-एक इन्द्रियजनित ज्ञान-दर्शनको तथा कुछ शक्तिको अधिकता हुई है और वोलने-चालनेकी शक्ति हुई हैं । वहाँ भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक हैं; छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रगट नहीं होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बढ़े जीव हैं उनकी शक्ति प्रगट होती है; इसलिये वे जीव विषयोंका उपाय करते हैं, दुःख दूर होनेका उपाय करते हैं । इंग्रधादिकसे काटना, मारना, छड़ना, छल करना, अन्नादिका संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं । दुःखसे तड़फड़ाना पुकारना इत्यादि त्रिया करते हैं; इसलिये उनका दुःख छुछ प्रगट भी होता हैं । इस प्रकार लट, कीड़ी आदि जीवोंको शीत, उप्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास आदिसे परम दुःसी देखते हैं । जो प्रत्यक्ष दिखायी देता हैं उसका विचार कर लेना । यहाँ विशेष क्या लिखें ? इस प्रकार हीन्द्रियादिक जीवोंको भी महा दुःसी ही जानना ।

#### [नरकगतिके दुःख]

तथा संत्री पंचेन्द्रियों में नारकी जीव हैं वे तो सर्वप्रकारसे बहुत दुःसी हैं। उनमें ज्ञानादिकी शक्ति बुछ हैं, परन्तु विषयोंकी इच्छा बहुत हैं और इष्ट विषयोंकी सामग्री किचित् भी नहीं मिलती, इसलिये उस शक्तिके होनेसे भी बहुत दुःसी हैं। उनके क्रोपादि कपायकी अति तीव्रता पायी जाती हैं; क्योंकि उनके कृष्णादि अशुभ लेक्या ही हैं। वहाँ क्रोप-मानसे परस्पर दुःस देनेका कार्य निरत्तर पाया जाता है। यदि परस्पर मिन्नता करें तो दुःस मिट जाये। और अन्यको दुःस देनेसे उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परन्तु क्रोप-मानकी अति तीव्रता पायी जाती हैं उससे परस्पर दुःस देनेकी ही बुद्धि रहती है। विजित्रा द्वारा अन्यको दुःसदायक शरीरके अंग बनाते हैं तथा शत्तादि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरोंको स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयंको कोई और पीड़ा देता है। कभी क्याय उपशान्त नहीं होती। तथा उनमें माया-लोभकी भी अति तीव्रता है, परन्तु कोई इष्ट सामग्री वहाँ दिखायी नहीं देती इसलिये उन कपायोंका कार्य प्रगट नहीं कर सकते; उनसे

अंतरंगमें महादु:खी हैं। तथा कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। तथा हस्य-रित कपाय हैं, परन्तु वाह्य निमित्त नहीं है इसिलये प्रगट होते नहीं हैं, कदाचित् किंचित् किसी कारणसे होते हैं। तथा अरित-शोक-भय-जुगुप्साके वाह्य कारण वन रहे हैं इसलिये वे कपायें तीव्र प्रगट होती हैं। तथा वेदोंमें नपुंसकवेद है, सो इच्छा नो वहुत और स्त्री-पुरुपोंसे रमण करनेका निमित्त नहीं है इसलिये महा पीड़ित हैं। इस प्रकार कपायों द्वारा अति दु:खी हैं। तथा वेदनीयमें असाता ही का उदय है उससे वहाँ अनेक वेदनाओंके निमित्त हैं। शरीरमें कुष्ठ, कास, ख्वासादि अनेक रोग युगपत् पाये जाते है और धुघा, तृपा ऐसी है कि सर्वका भक्षण-पान करना चाहते हैं, और वहाँकी मिट्टी ही का भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आजाये तो उसकी दुर्गंवसे कई कोसोंके मनुष्य मर जायें। और वहाँ शीत, उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजनका लोहेका गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये। कहीं शीत है कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहाँ शस्त्रोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सिहत है। उस पृथ्वीमें जो वन हैं वे शस्त्रकी धार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होनेपर शरीर खण्ड-खण्ड होजाये। पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक-दूसरेको अनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानीमें पेलते हैं, खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, हंडियोंमें राधित हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं—इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक अपुरकुमार देव जाते हैं। वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारेकी भाँति खंड-खड हो जाने पर भी मिल जाता है; - ऐसी महा पीड़ा है। तथा साताका निमित्त तो कुछ है नहीं। किसी अंशमें कदाचित् किसीको अपनी मान्यतासे किसी कारण अपेक्षा साताका उदय होता है तो वह वलवान नहीं होता। आयु वहाँ वहुत है। जघन्य आयु दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है। इतने काल तक वहाँ ऐसे दु:ख सहना पड़ते हैं। वहाँ नामकर्मकी सर्व पापप्रकृतियोंका ही उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय नहीं है; उनसे महादु:खी हैं। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं होती इसलिये दु:खी ही हैं। - इस प्रकार नरकगतिमें महा दु:ख जानना ।

## [ तिर्थेचगतिके दुःख ]

तथा तिर्यंचगितमें बहुत लिब्ध-अपर्याप्त जीव हैं। उनकी तो उच्छ्वासके अठा-रहवें भाग-मात्र आयु है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं परन्तु उनकी शक्तिः ्रपाट भासित नहीं होती । उनके दुःख एकेन्द्रियवत् जानना; जानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूच्छन हैं कितने ही गर्भज हैं। उनमें जानादिक प्रगट होता है, परन्तु वे विषयोंको इच्छासे आकुलित हैं। उनमें बहुतोंको तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित् किंचित् होती है ।

तथा मिध्यात्वभावसे अतत्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं और कपाय मुस्यतः तीव्र हो पायी जाती हैं। कोघ-मानसे परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुःस देते हैं; माया-लोभसे छल करते हैं, वस्तुकी चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कपायोंके कार्योमें प्रवर्तते हैं। तथा किसीके कदाचित् मंदकपाय होती है परन्तु थोड़े जीवोंके होती है इसलिये मुख्यता नहीं है।

तथा वेदनीयमें मुख्यतः असाताका उदय है, उससे रोग, पीझ, धुपा, तृपा, छेदन, भेदन, वहुत भार-वहन, शीत, उप्ण, अंग भंगादि अवस्था होती है उससे दुःसी होते प्रत्यक्ष देसे जाते हैं इसिल्ये बहुत नहीं कहा है। किसीके कदाचित् किचित् साताका भी उदय होता है परन्तु थोड़े ही जीवोंको है, मुख्यता नहीं है। तथा आयु अन्तर्भृहूतंसे लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। वहाँ बहुत जीव अल्प आयुके घारक होते हैं, इसिल्ये जन्म-मरणका दुःख पाते हैं। तथा भोगभूमियोंकी बड़ी आयु है और उनके साताका भी उदय है परन्तु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यतः तो नामकर्मकी तियंचगित आदि पापप्रकृतियोंका ही उदय है । किसीको कदाचित् किन्हीं पुण्यप्रकृतियोंका भी उदय होता है, परन्तु पोड़े जीवोंको थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोप्रमें नीच गोप्रका ही उदय है इसिल्ये हीन हो रहे हैं।—इस प्रकार तियंचगित में महादुःख जानना।

#### [ मनुष्यगतिक दुःख ]

तथा मनुष्यगितमें असंस्थात जीव तो लिक्यअपर्यान्त हैं वे सम्मूच्छेन ही हैं, उनकी आयु तो उच्छ्वासके अठारहवें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्ममें आकर थीड़े ही कालमें मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती; उनके दुःस एकेन्द्रियवत् जानना। विशेष है सो विशेष जानना। तथा गर्मनोंके कुछ काल गर्भमें रहनेके बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुःसका वर्णन कम अपेक्षांचे पहले वर्णन किया है वैसे जानना। वह सबं वर्णन गर्मन प्रमूचोंके सम्भव है। अथया तिषंचोंका वर्णन किया है उस प्रकार जानना। विशेष पह है कि—यहाँ कोई शक्ति विशेष

जाती है तथा राजादिकोंके विशेष साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोंको उच गोत्रका भी उदय होता है। तथा धन-कुटुम्बादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है-इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दु:ख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्टामें लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें शुक्र-शोणितके बिन्दुको अपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। वादमें वहाँ क्रमशः ज्ञानादिककी तथा शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दु:ख वहुत है। संकुचित रूपसे औंधे मुँह क्षुधा-तृषादि सहित वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बहार निकलता है तब बाल्यावस्थामें महा दु:ख होता है। कोई कहते हैं कि वाल्यावस्थामें दु:ख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता। वादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा आदि दुःखोंकी प्रगटता होती है। इष्ट-अनिष्टजनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात् जब वृद्ध हो तव शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुःखी होता है। ये दुःख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। हम बहुत क्या कहें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा ? किसीके कदाचित् किचित् साताका उदय होता है सो आकुलतामय है। और तीर्थंकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना होते नहीं हैं।—इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें दु:ख ही हैं; एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है। जैसे—काने गन्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और वीचकी पोरें कानी होनेसे वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वादका लोभी उन्हें विगाड़े ःतो विगाड़ो, परन्तु यदि उन्हें बो दे तो उनसे वहुतसे गन्ने हों, और उनका स्वाद वहुत मीठा आये । उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका वालक-वृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं हैं; और वोचकी अवस्था रोग-क्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विषयसुखका लोभी उसे विगाड़े तो विगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म साधनमें लगाये तो बहुत उच्चपदको पाये, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है । इसलिये यहाँ अपना हित साधना, सुख होनेके भ्रमसे वृथा नहीं खोना ।

## [देवगतिके दुःख]

तथा देवपर्यायमें ज्ञानादिककी शक्ति औरोंसे कुछ विशेष हैं, वे मिथ्यात्वसे अतत्त्वश्रद्धानी हो रहे हैं। तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिएकोंके कषाय वहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ शक्ति भी है सो कषायोंके कार्योमें प्रवर्तते हैं; कौतूहल, विषयादि कार्योमें लग रहे हैं और

उस आकुलतासे दु:खी ही हैं। तथा वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष मंदकपाय है और शक्ति विशेष है इसलिये आकुलता, घटनेसे दुःख भी घटता है । यहाँ देवोंके कोष-मान कपाय हैं, परन्तु कारण थोड़ा है इसलिये उनके कार्यकी गौणता है। किसीका बूरा करना तथा किसीको हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवाँके तो कौतूहलादिसे होते हैं, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है; तथा माया, लोभ कपायोंके कारण पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्यको मुख्यता है; इसलिये छल करना, विषय सामग्रीकी चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं। वे भी ऊँचे-उँचे देवोंके कम हैं। तथा हास्य, रति, कपायके कारण बहुत पाये जाते हैं, इसलिये इनके कार्योंकी मुख्यता है। तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण योड़े हैं इसलिये इनके कार्योंकी गीणता है। तथा खीवेद, पूरुपवेदका उदय है और रमण करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते हैं। ये भी कपाय ऊपर-ऊपर मंद हैं। अहमिन्द्रोंके वेदोंकी मंदताके कारण कामसेवनका अभाव है। - इस प्रकार देवोंके कपायभाव है और कपायसे ही दुःख है। तया इनके कपार्ये जितनी थोड़ी हैं उतना दुःख भी थोड़ा है, इसलिये औरोंकी अपेक्षा इन्हें सुग्री कहते हैं। परमार्थसे कपायभाय जीवित है उससे दु:खी ही हैं। तथा वेदनीयमें साताका उदय बहुत है । यहाँ भवनत्रिकको थोड़ा है, वैमाननिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष है । इष्ट शरीरको अवस्था, स्त्री, महल आदि सामग्रीका संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित् किचित् असाताका भी उदय किसी कारणसे होता है। वह निकृष्ट देवोंके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट देवोंके विशेष प्रगट नहीं है। तथा आयु वड़ी है। जघन्य आयु दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट इकतीस सागर है। इससे अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना नहीं होता। सो इतने काल तक विषय सुखमें मग्न रहते हैं तया नामकर्मको देवगति आदि सर्व पुण्य प्रकृतियोंका ही उदय है इसलिये मुखका कारण है। बीर गोत्रमें उच्च गीयका ही उदय है इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैं। इस प्रकार इनको पुण्यउदयकी विशेषतासे इष्ट सामग्री मिली है और कपायोंसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके भोगनेमें आसक्त हो रहे हैं । परन्तु इच्छा अधिक हो रहती है इसलिये मुसी नहीं होते । ंउच्च देवोंको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कपाय बहुत मंद है तथापि उनके भी इच्छाका ं अभाव नहीं होता, इसलिये परमार्थतः दुःखी ही हैं । इस प्रकार संसारमें सर्वत्र दुःख ही दुःख पाया जाता है।--इस प्रकार पर्याय अपेक्षासे दुःखका वर्णन किया।

[दुःसका सामान्य स्वरूप]

अब इस सर्व दुःसंका सामान्यस्वरूप कहते हैं। दुःसका लक्षण आकुछता है

0 1

जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे—बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महान्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है। (३) एक इच्छा पापके उदयसे जो प्रारिप या वाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करनेकी होती है। जैसे—रोग, पीड़ा, धुवा आदिका संयोग होनेपर उन्हें दूर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा पानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छाका नाम पापका उदय है। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दुःख मानते हैं सो दुःख ही है।

तथा एक इच्छा वाह्य निमित्तसे वनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाओं अनुसार प्रवर्तनेकी इच्छा होती है। इन तीन प्रकारकी इच्छाओं एक-एक प्रकारकी इच्छाके अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पुण्योदयसे मिलते हैं; परन्तु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसिलये एकको छोड़कर अन्यमें लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे—किसीको अनेक प्रकारकी सामग्री मिली है। वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने लगा जाता है, उसे छोड़कर मोजन करता है अथवा देखनेमें ही एकको देखकर अन्यको देखता है।—इसी प्रकार अनेक कार्योकी प्रवृत्तिमें इच्छा होती है, (४) सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है। इसे जगत सुख मानता है, परन्तु यह सुख है नहीं, दु:ख ही है। क्योंकि—प्रथम तो सर्व प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण किसीके भी नहीं दनते। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करनेके कारण वनें तो युगपत् उनका साधन नहीं होता। सो एकका साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके साधनकी इच्छा होती है तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसिलये दु:ख ही है। अथवा तीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किचित् उपाय

करता है, इसलिये किंचित् दुःख कम होता है, सर्व दुःसका तो नाग्न नहीं होता, इसलिये दुःग्न हो है। — इस प्रकार संसारी जीयोंको सर्व प्रकारसे दुःख ही है।

तथा यहाँ इतना जानना कि -तीन प्रकारकी इच्छासे सर्व जगत पीड़ित है और चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आने पर होती है, तथा पुण्यका वंघ धर्मानुरागमे होता है, परन्तु धर्मानुरागमें जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओंमें ही प्रवर्तता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमें ही होती है। यहाँ इतना जानना कि-समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किचित तीन प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सूख कहते हैं। तथा चौथी इच्छाबालेकी अपेक्षा महान इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दु:खी होता है। किसीके बहुत विभृति है और उसके इच्छा बहुत है तो वह बहुत आकुलतावान है; और जिसके धोड़ी विभृति है तया उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकृलतावान है। अयवा किसीको अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोड़ो है तो वह थोडा आकृत्वता-वान है। तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिये सुखी-दःखी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारणके आधीन नहीं है। नारकी दुःखी और देव सुती कहे जाते हैं यह भी। इच्छाकी ही अपेक्षा कहते हैं; क्योंकि नारिकयोंको तीव कपायसे इच्छा बहुत है और देवोंके मन्दकपायसे इच्छा थोड़ी है। तथा मन्त्य, तियंचोंको भी मुखी-दुःसी इच्छा ही की अपेक्षा जानना । तीग्र कपायसे जिसके इच्छा बहत है उसे दु:बी कहते हैं, भेद अपायसे जिसके इच्छा थोड़ी है उसे मुखी कहते हैं। परमार्थसे दुश्व ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादिकोंको भी सुखी मानते हैं: यह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है इसिटये आकुटित हैं।--इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमसे होती है। तथा इच्छा है सो आकुलतामय है और आकुलता है वह दुःख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दु:स्रोंसे पीड़ित ही हो रहे हैं।

#### [दुःख निष्टचिका उपाय]

अब, जिन जीवोंको दुःखते छूटना हो ये इच्छा दूर करनेका उपाय करो ।:। तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमका अभाव हो और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो। इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिटे उतना-जतना दु:ख दूर होता जाता है और जब मोहके सर्वथा अभाव से सर्व इच्छाका अभाव हो तब सर्व दु:ख मिटता है, सना सुख प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दर्शनावरण और अन्तरायका अभाव हो तब इच्छाके कारणभूत क्षायोपश्चिक ज्ञान-दर्शनका तथा शक्तिहीनपनेका भी अभाव होता है, अनंत ज्ञान-दर्शन-वीर्यकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पश्चात् अधातिकमींका भी अभाव हो तब इच्छाके वाह्य कारणोंका भी अभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके वाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं थे, मोहके होने पर कारण थे, इसलिये कारण कहे हैं; उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते हैं। वहाँ दु:खका तथा दु:खके कारणोंका सर्वथा अभाव होनेसे सदाकाल अनुपम, अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनन्द सहित अनन्तकाल विराजमान रहते हैं। वहीं बतलाते हैं—

### [ सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि ]

ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महान्याकुल होता था; अब मोहका अभाव होनेसे इच्छाका भी अभाव हुआ इसलिये दु:खका अभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सर्व विषयोंका युगपत् ग्रहण हुआ, इसलिये दु:खका कारण भी दूर हुआ है वही दिखाते हैं। जैसे-नेत्र द्वारा एक विषयको देखना चाहता था, अव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णोंको युगपत् देखता है, कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो। इसीप्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विषयका ग्रहण करना चाहता था, अव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विषयका ग्रहण करना चाहता था, अव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श, रस, गन्य तथा शब्दोंका युगपत् ग्रहण करता है, कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करनेकी इच्छा उत्पन्न हो।

यहाँ कोई कहे कि-शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा?

समाधान:—इन्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येन्द्रियों आदिके बिना ग्रहण नहीं होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रगट हुआ कि बिना इन्द्रियोंके ही ग्रहण होता है। यहाँ कोई कहै कि—जैसे मनद्वारा स्पर्शादिकको जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा, जिह्वा आदिसे ग्रहण होता है वैसे नहीं होता होगा; सो ऐसा नहीं है। क्योंकि मन द्वारा

तो स्मरणादि होनेपर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिसप्रकार त्वचा, जिह्ना इत्यादिसे स्पर्यं, रस्रादिकका स्पर्यं करने पर, स्वाद लेने पर, सूंपने-देसने-मुनने पर जैता स्पष्ट जानना होता है उससे भी अनन्तगुणा स्पष्ट जानना हनके होता है। विद्येष इतना हुआ है कि—वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रह-कर भी वैसा ही जानना होता है—यह शक्तिकी महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत, अनागतको तथा अव्यक्तको जानना चाहता था, अब मव ही अनादिसे अनंतकाल पर्यन्त सर्व पदार्थोक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको सुगपत् जानता है, कोई विना जाने नहीं रहा जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्त हो। इस प्रकार यह दुःख और दुःखोंके कारण जनका अभाव जानना। तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कपायभाव होते ये उनका सर्यथा अभाव हुआ इसलिये दुःसका अभाव हुआ; तथा इनके कारणोंका अभाव हुआ इसलिये दुःसके कारणोंका भी अभाव हुआ है। उन कारणोंका अभाव यहाँ दिस्ताते हैं—

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर अनत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कसे हो ? कोई अनिष्ट नही रहा, निदक स्वयमेव अनिष्टको प्राप्त होता हो है; स्वयं कोध फिन पर करें ? सिद्धोंसे ऊँवा कोई है नहीं। इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते है और इष्टको पाते हैं, किससे मान करें ? सर्व प्रविचय मासित होगया, कार्य रहा नहीं, किसी प्रयोजन रहा नहीं है; किसका लोभ करें ? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं; किस कारणसे हास्य हो ? कोई अन्य इष्ट प्रति करें ? कोई दु:लदायक संयोग रहा नहीं है; कहाँ अरति करें ? कोई इष्ट-अनिष्ट सयोग-वियोग होता नहीं है; किसका पोक करें ? कोई अनिष्ट करनेवाला कारण रहा नहीं है, किसका भय करें ? सर्व वस्तुएँ अपने स्वभाव सहित भासित होती है, अपनेको अनिष्ट नहीं हैं; कहाँ जुगुप्सा करें ? काम पीड़ा दूर होनेसे स्वी-पुरुप दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहा; किम-लिये पुरुप, स्वी या नपूंसकवेदरूप भाव हो ? — इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणोंका अभाव जानना। तथा अन्तरायके उदयसे धक्तिहीनपनेके कारण पूर्ण नहीं होती थीं, अब उसका अभाव हुआ, इसलिये दु एका अभाव हुआ। तथा अनन्तरासित प्रगट हुई इसलिये दु:एके कारणका भी अभाव हुआ।

यहाँ कोई कहे कि-दान, लाम भोग, उपभाग तो करते नहीं हैं; इनकी गिक्त कैसे प्रगट हुई ?

समाधान:-- ये कार्य रोगके उपचार थे, रोग ही नहीं है, तब उपचार नहीं करें ? इसलिये इन कार्योका सदुभाव तो है नहीं और इन्हें रोकनेवाले कर्मोका अभाव हुधा, इसिलये शक्ति प्रगट हुई कहते हैं। जैसे—कोई गमन करना चाहता था। उसे किसीने रोका था तव दुःखी था और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्यके अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा इसिलये गमन भी नहीं किया। वहाँ उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना। तथा उनके जानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीर्य प्रगट पाया जाता है।

तया अघाति कर्मोंमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, पुण्यप्रकृतियोंका उदय होनेपर सुख माना रहा था, परमार्थसे आकुलताके कारण सब दुःख ही था। अब मोहके नाशसे सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुःखका नाश हुआ। तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए; और किन्हीं कारणोंसे किचित् दुःख दूर होनेसे सुख माना रहा था सो अब मूलहीमें दुःख नहीं रहा, इसिलये उन दुःखके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना चाहे। उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष वतलाते हैं:—

वेदनीयमें असाताके उदयसे दु:खके कारण शरीरमें रोग, क्षुधादिक होते थे। अब शरीर ही नहीं, तब कहाँ हो? तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको कारण आताप आदि थे, परन्तु अब शरीर बिना किसको कारण हो? तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परन्तु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दु:खके कारणोंका तो अभाव हुआ। तथा साताके उदयसे किंचित् दु:ख मिटानेके कारण औषि, भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है, और इष्टकार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसिल्ये बाह्यमें भी मित्रा-दिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा, इनके द्वारा दु:ख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो सम्पूर्ण दु:ख नष्ट हुआ और सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। तथा आयुके निमित्तसे जीवन-मरण था। वहाँ मरणसे दु:ख मानता था, परन्तु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया इसिल्ये दु:खका कारण नहीं रहा। तथा द्रव्यप्राणोंको धारण किये कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था; वहाँ भी नरक पर्यायमें दु:खकी विशे-पतासे वहाँ नहीं जीना चाहता था, परन्तु अब इस सिद्धपर्यायमें द्रव्यप्राणके बिना ही अपने चैतन्यप्राणसे सदाकाल जीता है और वहाँ दु:खका लवलेश भी नहीं रहा।

तथा नामकर्मसे अशूभ गित, जाित आदि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु अव उन सबका अभाव हुआ; दुःख कहाँसे हो ? तथा शुभगित, जाित आदि होनेपर किचित् दुःख दूर होनेसे सुख मानता था, परन्तु अब उनके विना ही सर्व दुःखका नाशः और सर्व मुखका प्रकाश पाया जाता है। इसलिये उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तया गोत्रके निमिक्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःख मानता था; अब उसका अभाव होनेसे दुःखका कारण नहीं रहा। तथा उचकुल प्राप्त होनेपर मुख मानता था, परन्तु अब उचकुलके बिना ही त्रेलोक्य पूज्य उचपदको प्राप्त है।—इस प्रकार सिद्धोंके सर्व कर्मोंका नाश होनेसे सर्व दुःखका नाश हो गया है।

दु:सका लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो; परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोंका सर्वया अभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर सर्व दु:खरिहत अनन्त मुखका अनुभव करता है क्योंकि निराकुलता ही मुखका लक्षण है। संसारमें भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही मुख मानते हैं; जहाँ सर्वया निराकुल हुआ वहाँ मुख सम्पूर्ण कैसे नहीं माना जाये ?—इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनसे सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्व दु:खका अभाव होता है, मर्व मुख प्रगट होता है।

श्रव यहाँ उपदेश देते हैं कि—हे भव्य ! हे भाई ! तुझे जो संसारके दु:ख वतलाए सो वे तुझपर वीतते हैं या नहीं-यह विचार । और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा वतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता या नहीं उसका भी विचार कर । जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो सू संसारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलम्ब मस कर । यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा ।

> इति श्री मोक्षमार्गपकाग्रक शास्त्रमें संसार दुःख तथा मोक्षद्वालका निरूपक नृतीय अधिकार पूर्ण हुआ ।





**% दोहा** #

इस भवके सब दुःखितके, कारण मिथ्याभाव। तिनिकी सत्ता नाश करि, मगटै मोक्ष उपाव॥

अब यहाँ संसार दु:खोंके वीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है नो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसारके कारणोंका विशेष निरूपण कहते हैं, जिससे संसारो मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब संसार रहित हो। इसिलिये मिथ्यादर्शनादिकका विशेष निरूपण करते हैं:—

## [ मिथ्यार्शनका स्वरूप ]

यह जीव अनादिसे कर्म एम्बन्ध सहित है। उसको दर्शनमोहके उदयसे हुआ जो अनत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादर्शन है। क्योंकि तद्भाव सो तत्त्व, अर्थात् जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव—स्वरूप—उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं उनका नाम अतत्त्व है। इसिलये अतत्त्व हे वह असत्य है; अतः इसीका नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है—ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धानहोका नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शनका शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है तथापि यहाँ प्रकरणवद्य इसी धातुका अर्थ श्रद्धान जानना।—ऐसा ही सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्रकी टीकामें कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार-मोक्षका कारण नहीं होता; श्रद्धान ही संसार मोक्षका कारण है, इनलिये संसार-मोक्षक कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना। तथा मिथ्याहण जो दर्शन अर्थात् श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसा वस्तुका स्वरूप

नहीं है बैसा मानना, जैसा है बैसा नहीं मानना,ऐसा विपरोताभिनिवेस अर्थात् विपरोतः अभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शन होता है।

यहाँ प्रस्त है कि — केवलज्ञानके विना सर्व पदार्य यथार्य भासित नहीं होते और यथार्थ भासित हुए विना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिय्यादर्शनका त्याग कैंसे वने ?

समाधान:-पदार्थीका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरणके अनुमार है; तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, विना जाने प्रतीति कैसे आये ? यह तो सत्य है, परन्तु जैसे (कोई) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथायं जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी विगाड़-सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्वथा जाने और वैसा ही माने तो विगाड़ होता है, इसलिये उसे पागल कहते हैं; तथा उनको यदि ययार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुघार होता है इसलिये उसे चतुर कहते है। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यया जाने या ययार्य जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी विगाड़-गुधार नहीं है; उससे मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे त्तो विगाड़ होता है, इसिलये उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं; तथा यदि उन्हें यथायं जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। यहाँ इतना जानना कि -- अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थोका न जानना या ययार्थ-अययार्थ जानना हो उसमें ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका विगाड़-सुघार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परन्तु वहां प्रयोजनभूत पदार्थोका अन्यया या यथार्थ श्रद्धान करनेसे जीवका कुछ और भी विगाड-सुघार होता है, इसलिये उसका निमित्त दर्शनमोह नामक कमं है।

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके अनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दर्शनमोहका विदोष निमित्त कैसे भासित होता है?

समापान:--प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका क्षयोपराम तो सर्व संगी पंचेन्द्रियोंके हुआ है। परन्तु द्रव्यित्यी मुनि ग्यारह अङ्ग तक पढ़ते हैं तथा ग्रवेयकके देव अविधानादियुक्त हैं, उनके ज्ञानावरणका क्षयोपराम युद्धत होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता और तिर्यंचादिकको ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है, इसलिये जाना जाता है कि ज्ञानावरणके ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता। कोई अन्य कर्म है और वह दर्शनमोह है। उसके उदयसे जोवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका अन्यथा श्रद्धान करता है।

## [ मयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ ]

यहाँ कोई पूछे कि -- प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ?

समावान:—इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दु:ख न हो और सुख हो। किसी जीवके अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दु:खका न होना, सुखका होना एक ही है, क्योंकि दु:खका अभाव वही सुख है और इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्यश्रद्धान करनेसे होती है। कैसे? सो कहते हैं:—

प्रथम तो दुःख दूर करनेमें अपना और परका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। यि अपना और परका ज्ञान नहीं हो तो अपनेको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे? अथवा अपनेको और परको एक जानकर अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार करें तो अपना दुःख दूर कैसे हो? अथवा अपनेसे पर भिन्न हैं, परन्तु यह परमें अहंकार-ममकार करें तो उससे दुःख ही होता है। अपना और परका ज्ञान होनेपर ही दुःख दूर होता है। तथा अपना और परका ज्ञान जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक अजीव हैं। यदि लक्षणादि द्वारा जीव-अजीवकी पहिचान हो तो अपनी और परकी भिन्नता भासित हो; इसलिये जीव-अजीवकी जानना। अथवा जीव-अजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदार्थोंके अन्यथा श्रद्धानसे दुःख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है, इसलिये जीव-अजीवको जानना। तथा दुःखका कारण तो कमं वन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आसव हैं यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे? अयवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तव दुःखो ही रहे; इसलिये आसवको जानना।

तथा समस्त दुःखका कारण कर्म वन्धन है; यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होनेका उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्तसे दुःखी हो, इसलिये वन्वको जानना । तथा आस्रवका अभाव करना सी संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तव आसव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुःख ही होता है; इसलिये संवरको जानना । तथा कथंचित् किचित् कर्मवन्यका अभाव करना उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नहीं हो; तब सर्वया बन्ध ही रहे, जिससे दु:ख ही होता है; इसलिये निर्जराको जानना । तथा सर्वया सर्वकर्मवन्यका अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तव संसारमें कर्मवन्धसे उत्पन्न दुःखोंको ही सहे; इसलिये मोक्षको जानना ।-इस प्रकार जीवादि सात तत्त्व जानना । तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित् उन्हें जाने, परन्त् ऐसे ही हैं ऐसी प्रतीति न आयी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे जीवादि तत्त्वोंका सत्य श्रद्धान करने पर ही दुःख होनेका अभावरूप पयोजनकी सिद्धि होती है। इसलिये जीवादिक पदार्थ हैं वे ही पयोजनभूत जानना। तथा उनके विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैं उनका भी श्रद्धान मयोजनभूत है क्योंकि सामान्यसे विशेष बलवान है। इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दु:ख नहीं होता, सुख होता है और इनका यथार्थ श्रद्धान किए विना दु:ख होता है, सुख नहीं होता । तथा इनके अविरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अमयोजनभूत हैं, वयोंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ मुख-दु:खका कारण नहीं है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि-पहले जीय-अजीव पदार्थ करे उनमें तो सभी पदार्थ आगये; उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अपयोजनभूत कहा है ?

समाधानः—पदायं तो सव जीव-अजीवमे गिंभत हूं, परन्तु उन जीव-अजीवोके विश्लेष बहुत हैं। उनमेंसे जिन विश्लेषों सहित जीव-अजीवका यथायं श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो तथा अयथायं श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान करने हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नहीं हो, इसिंग्ये दुःख उत्पन्न हो, उन विश्लेषों सहित जीव-अजीव-अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। तथा जिन विश्लेषों सिहत जीव-अजीवका यथायं श्रद्धान करने या न करनेसे स्व-परका श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो या न हो, —कोई नियम नहीं है, उन विश्लेषों सिहत जीव-अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। जैसे—जीव और सरीरका चैतन्य, मूर्तं त्वादि विश्लेषोंसे श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है और मनुष्यादि पर्यायोंका तथा घट-पदादिका अवस्था, श्राकारादि विश्लेषोंसे श्रद्धान करना कप्रयोजनभूत

है। इसी प्रकार अन्य जानना । इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व उनके अयथार्थ श्रद्धानका नाम मिथ्यादर्शन जानना ।

अव, संसारी जीवोंके मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसिलये जाननेकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं।

### [ मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति ]

अनादिकालसे जीव है वह कर्मके निमित्तसे अनेक पर्यायें घारण करता है। वहाँ पूर्व पर्यायको छोड़ता है, नवीन पर्याय वारण करता है। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड वन्यानरूप है। तथा जीवको उस पर्यायमें, 'यह मैं हूँ'—ऐसी अहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव कोधादिक हैं और पुद्गल परमाणुओंके वर्ण, गंव रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं--उन सबको अपना स्वरूप मानता है। 'ये मेरे हैं'-इस प्रकार उनमें ममत्वबृद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोधादिककी अधिकता-हीनतारूप अवस्था होती है और पुद्गल परमाणुओंकी वर्णादि पलटनेरूप अवस्था होती है उन सबको अपनी अवस्था मानता है। 'यह मेरी अवस्था है'-ऐसी ममत्वयुद्धि करता है। तथा जीव और शरीरके नैमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसिलये जो किया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको निमित्तमात्र शरीरके अंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इन्द्रियाँ हैं; यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि-हाथ आदिसे मैंने स्पर्श किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूंघा, नेत्रसे देखा, कानोंसे सुना। मनोवर्गणारूप आठ पंखुड़ियोंके फूले कमलके आकारका हृदय स्थानमें द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका अंग है; उसके निमित्त होनेपर स्मरणादिरूप ज्ञानको प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनको और ज्ञानको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने गनसे जाना। तथा अपनेको बोलनेकी इच्छा होती है तव अपने प्रदेशोंको जिस प्रकार वोलना वने उस प्रकार हिलाता है, तब एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धके कारण शरीरके अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्तसे भाषावर्गणारूप पुद्गल वचनरूप परिणमित होते हैं; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। तथा अपनेको गमनादि कियाको या वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होती है तब अपने प्रदेशोंको जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहके कारण शरीरके अंग

हिलते हैं तब वह कार्य-बनता है; अथवा अपनी इच्छाके बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं, यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तुका ग्रहण-करता हूँ अथवा: मैंने-किया है-इत्यादिरूप मानतां है। तथा जीवके कपायभाव हों तब शरीरकी चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे ---कोधादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर, मुखादि प्रफुल्लित हो जाते है, पूरुपवेदादि होनेपर लिंगकाठिन्यादि हो जाते है; यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब में करता है। तथा शरीरमें शीत, उप्ण, धुधा, त्या, रोग इत्यादि अवस्थाएँ होती है; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं सुख-दु:ख मानता है; इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दुःख अपनेको ही हुए मानता है। तथा . शरीरके परमाणुओंका मिलना-विछुड़ना आदि होनेसे अथवा उनकी अवस्था पलटनेसे या शरीर स्कन्धके खण्ड आदि होनेसे स्यूल-कृशादिक, बाल-बृद्धादिक अथना अंगहीनादिक होते हैं और उसके अनुसार अपने प्रदेशोंका संकोच-विस्तार होता है; यह सबको एक मानकर मैं स्यूल हूं, में कुदा हूं, मैं वालक हूं, में वृद्ध हूं, मेरे इन अंगोका भंग हुआ है इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरकी अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं उन्हें अपना मानकर मैं मन्प्य है, मैं तियँच है, मैं क्षत्रिय हैं, मैं वैश्य हैं इत्यादिरूप मानता है। तथा शरीरका संयोग होने और छूटनेकी अपेक्षा जन्म-मरण होता है; उसे अपना जन्म-मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, में मरूँगा ऐसा मानता है। तथा शरीरहीकी अपेक्षा अन्य वस्तुओंसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता-पिता मानता है; जो शरीरको रमण कराये उसे अपनी रमणी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है; जो शरीरको उपकारी हो उसे मित्र मानता है; जो शरीरका बुरा करे उसे शत्रु मानता है— इत्यादिरूप मान्यता होती है। अधिक क्या कहें, जिस-तिस प्रकारसे अपनेको और बारीरको एक ही मानता है। इन्द्रियादिकके नाम तो यहाँ कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। अचेत हुआ पर्यायमें अहबुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है? वह बतलाते हैं --

इस आंत्माकी अनादिसे इन्द्रियज्ञान है; उससे स्वयं अमूर्तिक है वह तो भासित नहीं होता, परन्तु घरीर मूर्तिक है वही भासित होता है। और आत्मा किसीकी अापरूप जानकर अहंबुद्धि धारण करे ही करे, को जब स्ययं पृथक भासित नहीं हुआ त्तवं उनके समुदायरूप पर्यायमें ही अहंबुद्धि धारण करता है । तथा अपनेको और धरी रकी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है इसलिये मिन्नता भासित नहीं होती। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भासित होती है वह मिथ्यादर्शनके जोरसे हो नहीं सकता, इसिलये पर्यायमें ही अहंबुद्धि पायी जाती है। तथा मिथ्यादर्शनसे यह जीव कदाचित् वाह्य-सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न और सदाकाल अपने आधीन नहीं ऐसे स्वयंको मासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिकमें 'ये हैं सो मैं ही हूँ' ऐसी मी कदाचित् श्रमबुद्धि होता है। तथा मिथ्यादर्शनसे शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही मासित होता है। अनित्यको नित्य मानता है, भिन्नको अभिन्न मानता है, दु:खके कारणको सुखका कारण मानता है, दु:खको सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित होता है। इस प्रकार जीव-अजीव तत्त्वोंका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है।

तथा इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हुए नहीं जानता। दर्शन-ज्ञान उपयोग और ये आस्रवभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही कालमें होता है, इसिलये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता और भिन्नपना भासित होनेका कारण जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके बलसे हो नहीं सकता। तथा ये मिथ्यात्व कपायभाव आकुलता सिहत हैं इसिलये वर्तमान दु:खमय हैं और कर्मबन्धके कारण हैं इसिलये आगामी कालमें दु:ख उत्पन्न करेंगे—ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों ए होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दु:खी तो अपने इन मिथ्यात्व कपायभावोंसे होता है जी वृथा ही औरोंको दु:ख उत्पन्न करनेवाले मानता है। जैसे—दु:खी तो मिथ्याश्रद्ध , पर गने श्रद्धानके अनसार

तथा इन जालवमावांसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका चन्य होता है। उनका उदय होनेपर ज्ञान-दर्शनकी हीनता होना, मिष्यात्वाकपायरूप परिणमन होना, चाहा हुआ व होना, सुल-दुःखका कारण मिलना, द्यारासंयोग रहना, गित-जाति-दारीरादिका उत्पन्न होना, नीच-ज्ञ कुलका पाना होता है। इनके होनेमें मूल कारण कर्म हैं, उसे यह पिहचानता नहीं है, चमें कि वह सूक्ष्म है, इसे दिखायो नहीं देता, तथा वह इनको इन कार्योका कर्ता दिखायो नहीं देता, इसलिये इनके होनेमें या तो अपनेको कर्ता मानता है या किसी औरको कर्ता मानता है। तथा अपना या अन्यका कर्त्यापा मासित न हो तो मूड़ होकर भवितव्यको मानता है। —इस प्रकार वन्यतत्त्वका अययार्थ ज्ञान होनेपर अययार्थ ध्रद्यान होता है।

तया आसवका अभाव होना सो संवर है। जो आसवको यपार्य नहीं पहिचाने उसे संवरका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे—किसीके अहितस्य आवरण है; उसे वह अहितस्य भासित न हो तो उसके अभावको हितस्य कैसे माने ? जैसे—जीवको आसवको प्रवृत्ति है; इसे वह अहितस्य भासित न हो तो उसके अभावस्य संवरको कैसे हितस्य माने ? तथा अनादिसे इस जीवको आसवभाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसिल्ये संवरका होना भासित नहीं होता। संवर होनेपर मुख होता है वह भासित नहीं होता। संवर कोता में हिता। संवर होनेपर मुख होता है वह भासित नहीं होता। संवर आसवका तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों हु: उदायक मानता है; उन्हों के न होनेका उपाय किया करता है; परन्तु वे अपने अपीन नहीं हैं। वृत्या ही सेदिश्य होता है। इस प्रकार संवरतत्त्वका अयथार्य ज्ञान होनेपर अयथार्य श्रद्धान होता है। इस प्रकार संवरतत्त्वका अयथार्य ज्ञान होनेपर अयथार्य श्रद्धान होता है।

तया बन्धका एकदेश अभाव होना सो निर्जेश है। जो बन्धको ययापं नहीं पहिचाने उसे निर्जेशका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे--भक्षण किये हुए विय आदिकसे दुःखका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायको कैसे भठा जाने? उसी प्रकार बन्धनरूप किये कमोसे दुःख होना न जाने तो उनको निर्जेशके उपायको कैसे मठा जाने? उसी प्रकार बन्धनरूप किये कमोसे दुःख होना न जाने तो उनको निर्जेशके उपायको कैसे मठा जाने? तथा इस जीवको इन्द्रियोद्धारा सूक्ष्मरूप जो कमे उनका तो ज्ञान होता नहीं है और उनमें दुःखोंके कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है; इष्टिक्ये अन्य पदायोक ही निमित्तको दुःखदायक जानकर उनका ही अभाव करनेका उपाय करता है परन्तु वे अपने आधीन नहीं हैं। तथा कदावित दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगारि

कार्य वनता है तो वह भी कर्मके अनुसार बनता है, इसलिये उनका उपाय करके वृथा ही बेद करता है। -इस प्रकार निर्जरातत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान The state of the s होता है।

तथा सर्व कर्मवन्थके अभावका नाम मोक्ष है । जो बन्धको तथा बन्धजनित सर्व दु: लोंको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे किसीको रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दुःखको न जाने तो सर्वथा रोगके अभावको कैसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके कर्मबन्धन है, यह उस बन्धनको तथा बन्धजनित दु: खको नं जाने तो सर्वथा वन्धके अभावको कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको कर्मीका और उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नहीं, इसिलये बाह्यपदार्थोंको दुःखका कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करनेका उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुः व दूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, पुरन्तु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह बृथा ही खेद करता है।—इस प्रकार मिथ्यादर्शनसे मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेसे अयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनके कारण जीवादि सात तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हींके विशेष हैं और इन पुण्य-पापकी एक जाति है, तथापि मिथ्यादर्शनसे पुण्यको भला जानता है पापको बुरा जानता है। पुण्यसे अपनी इच्छानुसार किचित् कार्य वने, उसको भला जानता है और पापसे इच्छानुसार कार्य नहीं वने उसको बुरा जानता है; परन्तु दोनों ही आकुलताके कारण है इसलिये बुरे ही हैं। तथा यह अपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दु:ख मानता है। परमार्थसे जहाँ आकुलता है वहाँ दु:ख ही है; इसलिये पुण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित् पुण्य-पापके कारण जो शुभ-अशुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम ही है; क्योंकि दोनों ही कर्मवन्यनके कारण हैं। इस प्रकार पुण्य-पापका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कहा। यह असत्यरूप है इसलिये इसीका नाम मिथ्यात्व है और यह सत्य श्रद्धानसे रहित है इसलिये इसीका नाम अदर्शन है। के बिका करिया है कि बिका करिया है। 

अव मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंको अयथाय ज्ञाननेका नाम मिथ्याज्ञान है। उसके द्वारा उनको जाननेमें संशय, विष्यय, अनध्यवसाय होता है। वहाँ, "ऐसे हैं कि ऐसे हैं ?" इस प्रकार परम्पर विरुद्धता सहित दो रूप हान उसका नाम संगय है। जैसे — "मैं आत्मा है कि शरीर है ?" — ऐसा जानता। तथा "ऐसा ही है", इस प्रकार वस्तुस्वरूपने विरद्धता सहित एकस्य मान उसका नाम विययंव है। जैसे — "में शरीर हूँ" — ऐसा जानता। तथा "कुछ है," ऐसा निर्धारतहित विचार उसका नाम अनम्यवसाय है। जैसे — "मैं कोई हूँ — ऐसा आत्रता। इस प्रकार प्रयोजनमूत जीवादि तत्त्वोंमें संगय, विपर्यय, अनस्यवसायक्य को जानता हो उसका ताम मिय्याझान है। तथा अप्रयोजनसूत पदार्थोंको यथाये जाने वा व्यव्याद को उसकी अपेक्षा सिय्याझान सम्यानान नाम नहीं है। जिस प्रकार सिय्याझी कर्मा कि स्वत्यान काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी स्वत्याक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने को व्यव्यक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यव्यक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यव्यक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यव्यक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यव्यक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यव्यक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यव्यक्षता काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यवस्थान काम नहीं होता, और सम्यादिष्ट क्सोकी सौर जाने की व्यवस्थान काम निर्माण का

यहाँ प्रश्न है कि--प्रस्थास सस्वे-सुठे ज्ञानको सम्यन्जान-नियमानात कींग न कहें ?

समायान:—जहाँ जाननेहीका-सच-सुठका निर्धार करनेहा -प्रयोजन हो वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच-सूठ जाननेकी अपेक्षा ही सस्यान्धन-निष्याचान ताम दिया जाता है। जैसे - प्रत्यक्ष-परीक्ष प्रमाणके वर्णनमें कोई पदार्थ होता है। इसके सस्ये जाननेहण सम्यानानका ग्रहण किया है और भंगयादिक्य जाननेहण अर्थणण्य मिथ्यातान कहा है। तथा यहाँ समार-मोधको कारणभूत सच-सूठ जाननेहण करण करना है, वहाँ रस्सो, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यया ज्ञान संनार-मोधको कारण नदी है, इसिजये उनको अपेक्षा यहाँ सम्यानान-मिथ्यातान नहीं कहे है। यहाँ दी प्रयोजनपुर जीवादिक तस्योक्ति हो जाननेको अपेक्षा सम्यानान-मिथ्यातान कहे हैं। इसी जीवादिक तो स्थादिक तो सबै जाननेको मिथ्यातान ही कहा और सम्याधिक जानको सम्यानान कहा ।

यहाँ प्रश्न है कि — मिथ्यादृष्टिको जीवादि तत्वींका क्ष्यपाय बारला है. इन्हें मिथ्याज्ञान कही; परन्तु रस्ती, सर्वादिकके स्थायं जाननेको तो सम्बन्धान कही? कि समायोगः मिथ्यादृष्टि जानता है, यही उसकी सना-व्रक्रनाचा क्रिकेट वही हैं, 'इसिलिये की रणेविवयेयं वे स्वक्रपतिपर्यंग में भेताभिर्याययं को उत्तेष्ट करता है । जेते जिति की जानता है, उसके सुरुकारणार्था मही पहिणानमा, अन्यया कारण मारल है वह तो कोरणेविवयेयं हैं। त्यां जिसे आमता है उसके प्रविचानता, व्यव्या कि जनता है उसे महिवानता, व्यव्यास्वक्ष्य मानता है, क्षेत्र स्मानिश्मिष्ट ने नया जिसे जनता है उसे महिवानता, व्यव्यास्वक्ष्य मानता है, क्षेत्र स्मानिश्मिष्ट ने नया जिसे जनता है उसे महिवानता, व्यव्यास्वक्ष्य मानता है, निर्माण निर्माणना, व्यव्यास्वक्ष्य मानता है, क्षेत्र स्मानिश्मिष्ट निर्माण कर्याया कि जनता है उसे महिवानमा, व्यव्यास्वक्ष्य मानता है, क्षेत्र स्मानिश्मिष्ट निर्माण क्षेत्र क्षेत्र स्मानिश्मिष्ट क्षेत्र क्षेत्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्य

मानता है सो भेदाभेदिविपयंय है। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके जाननेमें विपरीतता पायी जाती है। जैसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता है; उसी प्रकार मिय्यादृष्टिके अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता और पत्नीको पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्वारसे श्रद्धान सिहत जानना नहीं होता; इसिलये उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि किसी कालमें किसी पदार्थको सत्य भी जाने, तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सिहत जानना नहीं होता। अथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसिलये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्यादृष्टिके ज्ञानको मिय्याज्ञान कहते हैं।

यहां प्रश्त है कि-इस मिथ्याज्ञानका कारण कीन है?

समाधान:—मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विपके संयोगसे भोजनको भी विपरूप कहते हैं वैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पाता है।

यहाँ कोई कहे कि-ज्ञानावरणको निमित्त क्यों नहीं कहते ?

समावान:—ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके अभावरूप अज्ञानभाव होता है तया उसके क्षयोपशमसे किंचित् ज्ञानरूप मित-आदिज्ञान होते हैं। यदि इनमेंसे किसीको मिन्न्याज्ञान किसीको सम्यग्ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिन्न्याहिष्ट तथा सम्यग्हिष्टके पाये जाते हैं, इसिल्ये उन दोनोंके मिन्न्याज्ञान तथा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव हो जायेगा और वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसिल्ये ज्ञानावरणका निमित्त नहीं बनता।

यहाँ फिर पूछते हैं कि—रस्सी, सर्पादिकके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण कौन है ? उसहीको जीवादि तत्त्वोंके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण कहो ?

उत्तर:—जाननेमें जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरणके उदयसे होता है; और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होता है। जैसे कि रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका बाधक कारणका उदय है इसलिये अयथार्थ जानता है; तथा रस्सीको रस्सी जाना वहाँ यथार्य जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपशम है इसलिये यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति होने या न होनेमें तो ज्ञाना वरणहीका निमित्त है; परन्तु जैसे किसी पुरुपको क्षयोपशमसे दु:सके तथा सुखके

कारणभूत पदार्थोंको यथार्थं जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको असातावेदनीयका उदय हो वह दु:खके कारणभूत जो हों उन्हींका वेदन करता है, सुखके कारणभूत पदार्थीका वैदन नहीं करता। यदि सुलके कारणभूत पदार्थोंका वेदन करे तो सुखी होजाये; असाता-का उदय होनेसे हो नहीं सकता। इसलिये यहाँ दु:खके कारणभूत और सुखके कारण-भत पदार्थोंके वेदनमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है, असाता-साताका उदय ही कारण-भत है। उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनमूत जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत अन्यको यथायं जाननेकी शक्ति होती है। वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हों उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नहीं जानता । यदि प्रयोजनभूत-को जानें तो सम्यग्दर्शन होजाये परन्तु वह मिय्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता; इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोंको जाननेमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-अनुदय ही कारणभूत है। यहाँ ऐसा जानना कि-जहाँ एके-न्द्रियादिकमें जीवादितत्त्वोंको ययार्य जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरणका उदय और मिथ्यात्वके उदयसे हुआ मिथ्यादर्शन-इन दोनोंका निमित्त है। तथा जहाँ संज्ञी मनप्यादिकमें क्षयोपशमादि लव्धि होनेसे शक्ति हो और न जाने वहाँ मिथ्यात्वके उदयका ही निर्मित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञानका मृख्य कारण ज्ञानावरणको नहीं कहा, मोहके उदयसे हुआ भाव वहीं कारण कहा है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले

मिय्याज्ञान कहो बादमें मिय्यादर्शन कहो ?

समाधानः —है तो ऐसा ही; जाने विना श्रद्धान कसे हो? परन्तु मिथ्या और सम्यक् —ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन और सम्यक्दर्शनके निमित्तसे होती है। जैसे— मिथ्यादृष्टि और सम्यदृष्टि मुवर्णादि पदार्थों को जानते तो समान हैं, [परन्तु] वही जानना मिथ्यादृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है और सम्यव्धि के सम्यव्धान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान और सम्यव्धानको मिथ्याद्दर्शन और सम्यव्धान कारण जानना। इसल्पि जहां सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारण-मूत है, उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे वादमें कहना। तथा जहां मिष्या-सम्यक्धान-श्रद्धानका निरूपण हो वहां श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे वादमें कहना और ज्ञान

फिर प्रश्न है कि—ज्ञान-श्रद्धान तो युगपत् होते हैं, उनमें कारण-कार्यपना कैसे कहते हो ?

समाधान: वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारणकार्यपना होता है। जैसे-दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धानके है। अथवा मिथ्यादर्शन-मिथ्या-ज्ञानके व सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानके कारण कार्यपना जानना।

फिर प्रश्न है कि—मिथ्यादर्शनके सयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्यादर्शनको ही संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको अलग किसलिये कहा ?

समाधान: जानहीकी अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके क्षयोपअमसे हुए यथार्थ जानमें कुछ विशेष नहीं है तथा वह ज्ञान केवलज्ञानमें भी जा मिलता
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसलिये ज्ञानमें कुछ दोष नहीं है, परन्तु क्षयोपशम
ज्ञान जहां लगता है वहाँ एक ज्ञेयमें लगता है; और इस मिथ्यादर्शनके निमित्तसे वह
ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका यथार्थ निर्णय करनेमें
नहीं लगता, सो यह ज्ञानमें दोष हुआ; इसे मिथ्याज्ञान कहा। तथा जीवादितत्त्वोंका
मथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धानमें दोष हुआ। इसे मिथ्याद्शन कहा। ऐसे
लक्षणभदसे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञानको भिन्न कहा। इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप
कहा। इसीको तत्त्वज्ञानके अभावसे अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता
इसलिये इसीको कुज्ञान कहते हैं।

# [मिथ्याचारित्रका स्त्ररूप]

अव मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभाव होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभावरूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर-स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो वनती नहीं है; इसिल्ये इसका नाम मिथ्याचारित्र है। वही वतलाते हैं; अपना स्वभाव तो दृष्टा-ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने-वाला जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थोंको देखता-जानता है उनमें इष्ट-अनिष्टपना मानता है, इसिल्ये रागी-द्वेपी होकर किसीका सद्भाव चाहता है, किसीका अभाव चाहता है। परन्तु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं; क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्ता है नहीं, सर्वद्रव्य अपने-अपने स्वभावरूप परिणमित होते हैं; यह वृथा ही कपाय भावसे आकुलित होता है। तथा कदाचित् जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमानेसे तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और वालक उसे घवका देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रही है तो वह

असत्य मानता है; यदि उसके चलानेसे चलती हो तो जय वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको में ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है; यदि उसके परिणमानेसे परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमाता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थका परिणमन कराचित् ऐसे हो वन जाय तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हे स्वयं नहीं चाहता वैसे हो होते देसे जाते हैं। इसिल्ये यह निश्चय है कि अपने करनेसे किसीका सद्भाय या अभाव होता नहीं। तथा यदि अपने करनेसे सद्भाय-अभाव होते ही नहीं तो कपायभाव करनेसे त्या हो? केवल स्वयं ही दुःखी होता है जैसे—िकसी विवाहादि कार्यमें जिसका ग्रुप्ट भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कपाय करे तो स्वयं ही दुःगी होता है—उसी प्रकार जानना। इसिल्ये कपायभाव करना ऐसा है जैसे जलका बिलोना ग्रुप्ट कार्य कारी नहीं है। इसिल्ये इन कपायोंको प्रवृतिको मिय्याचारित्र कहते हैं। तथा कपायभाव होते हैं सो पदार्थोंको इप्ट-अनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इप्ट-अनिष्ट मानना भी मिय्या है: क्योंकि कोई पदार्थ इप्ट-अनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इप्ट-अनिष्ट मानना भी मिय्या है: क्योंकि कोई पदार्थ इप्ट-अनिष्ट माननेपर होते हैं, सो कहते हैं—

#### [इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना]

जो अपनेको सुखराय-उपकारी हो जमे इष्ट कहते हैं, अपनेको दु:सदायक-अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोकमें सर्व पदार्थ अपने-अपने म्बभावक हो कर्ना हैं, कोई किसीको सुख-दु:खदायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने पिरणामोंमें उन्हें सुखदायक-उपकारी मानकर इष्ट जानता है अयवा दु:सदायक-अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है; क्योंकि एक ही पदार्थ किमीको इष्ट लगता है, किसीको अनिष्ट लगता है। जैसे — जिसे वस्त न मिलता ही उसे मोटा वस इष्ट लगता है और जिसे पतला वस्त मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। कुसोको अनिष्ट लगती है, देवा-दिको अनिष्ट लगती है। किसीको मेघवर्षा इष्ट लगती है, किसीको अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ किसी कालमें इष्ट लगता है किसी कालमें अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुस्यरूपमें दृष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देसा जाता है। दुर्शादिक इष्ट हैं, परन्तु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देसे जाते हैं—इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुस्यरूपसे अनिष्ट मानता है वह भी इस्ट होता देसते हैं। जैसे—गाली अनिष्ट लगती ई. "

ससुरालमें इष्ट लगती है—इत्यादि जानना। इस प्रकार पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इष्ट ही होता और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता; परन्तु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट-अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना झूठी है।

तथा पदार्थ सुखदायक—उपकारी या दु:खदायक—अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता है उसको पदार्थोंका संयोग सुखदायक—उपकारी होता है और जिसके पापका उदय होता है उसे पदार्थोंका संयोग दु:खदायक—अनुपकारी होता है—ऐसा पत्यक्ष देखते हैं। किसीको क्षी-पुत्रादिक सुखदायक हैं किसीको दु:खदायक हैं; किसीको ज्यापार करनेसे लाभ है किसीको नुकसान है; किसीके शत्रु भी दास होजाते हैं, किसीके पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट-अनिष्ट नहीं होते, परन्तु कर्मोदयके अनुसार प्रवर्तते हैं। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामोके कहे अनुसार किसी पुरुपको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोंका कर्तव्य नहीं है उनके स्वामोका कर्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्मके उदयसे प्राप्त हुए पदार्थ कर्मके अनुसार जीवको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोंका कर्तव्य नहीं है, कर्मका कर्तव्य है। यदि पदार्थोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो झूठ है। इसिलये यह वात सिद्ध हुई कि पदार्थोंको इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग-द्वेष करना मिथ्या है।

यहाँ कोई कहे कि — बाह्य वस्तुओंका संयोग कर्मनिभित्तसे बनता है, तब कर्मोंमें तो राग-द्देष करना ?

समाधान:—कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख-दु:ख देनेकी इच्छा नहीं है। तथा वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावोंसे निमित्तसे कर्मरूप होते हैं। जैसे—कोई अपने हायसे पत्यर लेकर अपना सिर फोड़ले तो पत्थरका क्या दोष हैं? उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावोंसे पुद्गलको कर्मरूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्मका क्या दोष हैं? इसलिये कर्मसे भी राग-द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्योंको इप्ट-अनिष्ट मानकर राग-द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट-अनिष्ट होते और वहाँ राग-द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता, वे तो इष्ट-अनिष्ट हैं नहीं और यहाँ

इष्ट-अनिष्ट मानकर राग-≩ष करता है, इसलिये इस परिणमनको मिथ्या कहा है। मिथ्यारूप जो परिणमन चसका नाम मिथ्याचारित्र है।

अय, इस जीवके रागन्द्रे प होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं:—

#### [ राग-द्रेपकी प्रषृत्ति ]

प्रयम तो इस जीवको पर्यायमें अहंबुद्धि है सो अपनेको और दारीरको एक जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीरमें अपनेको सुहाये ऐसी इष्ट अवस्या होती है उसमे राग करता है; अपनेको न सुहाये ऐसी अनिष्ट अवस्या होती है उसमें होप करता है। तथा शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थीमें तो राग करता है और उसके घातकोंमें हे प करता है। तथा झरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थोंमें तो हे प करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थोमें राग करता है और उनके घातकोंमें द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्शेंसे द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थोंमें द्वेष करता है और उनके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थोमें राग-द्वेष करता है। तया जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थोमें द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग-द्वेषकी परम्परा प्रवर्तती है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीरको अवस्थाको कारण नहीं है उनमें भी राग-द्वेष करता है। जैसे-गाय आदिको वचींसे कुछ शरीरका इट नहीं होता तयापि वहाँ राग करते हैं और कुत्ते आदि को विल्ली आदिसे कुछ सरीरका अनिष्ट नहीं होता त्तयापि वहाँ होप करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंव, शब्दादिके अवलाकनादिकसे शरीरका इट्ट नही होता तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादिकके अवलोक-नादिकसे दारीरको अनिष्ट नहीं होता तयापि उनमें द्वेष करता है। - इस प्रकार मिप्र वाह्य पदार्थों में राग-द्वेप होता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थोंमें राग व द्वेष करता है। और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थोंने द्वेप व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग-द्धेपकी परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ प्रस्त है कि—अन्य पदार्योमें तो राग-द्वेष करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु प्रयम हो मूलमूत दारीरको अवस्थामें तथा जो दारीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उन 'पदार्थोमें इप्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन वया है ? समाधान:--जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं उनमें भी प्रयोजन विचारकर राग-द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें विना ही प्रयोजन राग-द्वेष करता है और उन्होंके अर्थ अन्यसे राग-द्वेष करता है, इसलिये सर्व राग-द्वेष परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

यहाँ प्रश्न है कि—शरीरकी अवस्था एवं बाह्य पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्ट माननेका प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है?

समाधान:-इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे राग-द्वेषभाव होते हैं और वे भाव किसी पदार्थके आश्रय विना हो नहीं सकते। जैसे - राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, द्वेप हो तो किसी पदार्थमें होता है। -इस प्रकार उन पदार्थों के और राग-द्वेषके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। वहाँ विशेष इतना है कि-कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूपसे रागके कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे द्वेषके कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसीको किसीकालमें रागके कारण होते हैं तथा किसीको किसीकालमें हे पके कारण होते हैं। यहाँ इतना जानना—एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें अन्त-रंग कारण मोहका उदय है वह तो वलवान है और वाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान नहीं है। महा मुनियोंको मोह मन्द होनेसे वाह्य पदार्थीका निमित्त होने पर भी राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोंको मोह तीव्र होनेसे बाह्य कारण न होनेपर भी उनके संकल्पहीसे राग-द्वेष होते हैं। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते हैं। वहाँ जिस वाह्य पदार्थके आश्रयसे रागभाव होना हो उसमें विना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयो-जनसहित इष्टवुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थके आश्रयसे द्वेषभाव होना हो, उसमें विना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित अनिष्टवुद्धि होती है। इसलिये मोहके उदयसे पदार्थोंको इप्ट-अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इसप्रकार पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्टबुद्धि होनेपर जो राग-द्वेपरूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना। तथा इन राग-द्वे पोंहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेदरूप कपायभाव हैं वे सब इस मिथ्याचारित्रहीके भेद जानना। इनका वर्णन पहले किया ही है। तथा इस मिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरण-चारियका अभाव है इसलिये इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अयवा विरक्त नहीं हैं, इसलिये इसीका नाम असंयम कहा जाता

है या अविरति कहा जाता है । क्योंकि पांच इन्द्रियाँ और मनके विषयोंमें तथा पंचस्यावर बीर शसकी हिसामें स्वच्छन्दपना हो तया उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही वारह प्रकारका असंयम या अविरति है। कपायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैं इमिन्ये मिथ्याचारित्रका नाम असंयम या अविरति जानना । तमा इसीका नाम अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह—इन पापकार्योमें प्रवृत्तिका नाम अवत है। इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है। प्रमत्तयोग वह कपायमय है इसलिये मिथ्या-चारियका नाम अग्रत भी कहा जाता है।-ऐसे मिय्याचारियका स्वरूप कहा। इमप्रकार इस संसारी जीवके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादिसे पाया जाता है। ऐसा परिणमन एकेन्द्रियादि असंज्ञी पर्यन्त तो सर्वजीवोंके पाया जाता 🕻। तया संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें सम्यग्दृष्टिको छोड़कर अन्य सर्व जीवोंके ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमनमें जैसा जहाँ संभव हो यैसा वहाँ जानना । जैसे - एकेन्द्रियादिकीं को इन्द्रियादिककी हीनता-अधिकता पायी जाती है और धन-पुत्रादिकका सम्बन्य मनुष्या-दिकको ही पाया जाता है । इन्हीके निमित्तसे मिथ्यादर्शनादिकका वर्णन किया 🕻 । उसमें जैसा विशेष सभव हो वैसा जानना । तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका नाम नहीं जानते, परन्तु उस नामके अर्थरूप जी भाव है उसमें पूर्वीक्त प्रकारसे परिण-मन पाया जाता है। जैसे -मैं स्वर्शनसे स्पर्श करता है। बरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थहप जो भाव है उसरूप परिणमित होता है। तथा मनुष्यादिक कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भावरूप परिणमन करते हैं-इत्यादि विदोप सम्भव हैं उन्हें जान लेना ।

ऐसे ये मिय्यादर्शनादिकमान जीवके बनादिसे पाये जाते हैं, नवीन प्रहण नहीं किये हैं। देलो इसकी महिमा, िक जो पर्याय धारण करता है वहीं विना ही सिमाये मोहके उदयसे स्वयमेय ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्यादिकको सत्यविचार होनेके कारण मिलने पर भी सम्यक्परिणमन नहीं होता; और श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त वने, वे वारम्वार समझायें, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयंको भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यया ही मानता है। किसप्रकार ? सो कहते हैं:—

मरण होनेपर घारीर बात्मा प्रत्यक्ष मिन्न होते हैं। एक घारीरको छोड़कर आत्मा अन्य दारीर घारण करता है; वहाँ व्यन्तरादिक अपने पूर्वमवका मम्बन्ध प्रगट करते देशे जाते हैं; परन्तु इसको घारीरसे भिप्तबुद्धि नहीं हो सकतो । मी-पुत्रादिक अपने स्वायंके सगे प्रत्यक्ष देगे जाते हैं; उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते

दिलायी देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादिकमें गमनके कारणभूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करता है। घनादिक सामग्री किसीकी किसीके होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीरकी अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह वृथा स्वयं कत्ती होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथके अनुसार होता है उसे तो कहता है--'मैंने किया;' बीर अन्यया हो तो कहता है—'मैं क्या करूँ?' ऐसा ही होना या अथवा ऐसा क्यों हुआ ? —ऐसा मानता है। परन्तु या तो सर्वका कर्त्ता ही होना था या अकर्त्ता रहना था, सो विचार नहीं है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरणका निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है। तथा मरणका निश्चय करके कभी तो कहता है कि — मैं मरूँगा और शरीरको जला देंगे। कभी कहता है- मुझे जला देंगे। कभी कहता है- यश रहा तो हम जीवित ही हैं। कभी कहता है-पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा।-इस प्रकार पागलकी भाँति वकता है, कुछ साववानी नहीं है। तथा अपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट-अनिष्टका यह कुछ भी उपाय नहीं करता और यहाँ पुत्र, पौत्र व्यादि मेरी सन्तितमें वहुत काल तक इष्ट वना रहे-अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक ्डयाय करता है। किसीके परलोक जानेके वाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका ही पालन रहता है। तथा विषय-कषायोंकी परिणतिसे तथा हिंसादि कर्यों द्वारा स्वयं दु:बी होता है, बेदिखन्न होता है, दूसरोंका शत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है, परलोक्तमें बुरा होता है-ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्हींमें प्रवर्तता है।-इत्यादि अनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है सो यह मोहका माहात्म्य है।

— इस प्रकार यह जीव अनादिसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमनसे संसारमें अनेक प्रकारका दु:ख उत्पन्न करनेवाले कर्मीका सम्बन्ध पाया जाता है। यही भाव दु:खोंके वीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिये हे भव्य ! यदि दु:खोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभावभावोंका अभाव करना ही कार्य है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याण होगा।

इति श्री मोक्षमार्गपकाश्चक नामक शास्त्रमें मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रके निरूपणहरूप चौया अधिकार समाप्त हुआ ॥



\* दोहा \*

बहुविधि मिथ्या गदनकरि, मलिन भयो निज भाव । ताको द्दोत अभाव द्दे, सदजरूप दरसाव॥१॥

अब, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे अनादिहीसे मिथ्यादरान-ज्ञान-चारियरूप परिण--मित होरहा है, उससे संसारमें दुःख सहता हुआ कदाचित् मनुष्यादि पर्यायोमें विदोष श्रद्धानादि करकेकी शक्तिको पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणोग्ने उन मिथ्याश्रद्धानादिकका पोपण करे तो उस जीवका दु खसे मुक्त होना अति दुलंभ होता है। जैसे कोई पूरुप रोगी है, वह कुछ सावधानीको पाकर कृपय्य सेवन करे तो उस रोगीका सुलझना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विषरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन कर तो इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिय्यात्वादि सहित है, यह कुछ भानादिशक्तिको पाकर विशेष विषरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन कर तो इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा; इसलिये जिस प्रकार वैद्य गुपर्थोंके विशेष बतलाकर उनके सेवनका निपेध करता है उसी प्रकार यहाँ विशेष मिय्याश्रद्धानादिकके कारणोंका विशेष बतलाकर जनका निषेध करते हैं। यहाँ अनादिसे जो मिय्यात्वादिमाव पाये जाते हैं उन्हें तो अगृहीत मिय्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नही किये हैं। तथा उनके पृष्ट करनेके कारणोंगे विशेष मिय्यात्वादिभाव होते हैं उन्हें गृहीत मिच्यात्वादि जानना । वहाँ अगृहीत मिध्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वह जानना और अब गृहीतिमध्यात्वादिका निरूपण करते हैं सो जानना।

### [ गृहीत मिध्यात्व ]

कुदेव-कुगुरु-कुप्रमं और किल्पत तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिथ्यादर्शन है। तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोषण किया हो ऐसे कुशास्रोंमें श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस आचरणमें कषायोंका सेवन हो और उसे धर्मरूप संगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। अब इन्हींको विशेष वतलाते हैं:—

इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा अद्वैत वहा राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगम्बर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि; तथा शीतला, चौथ, सांझी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, औत, पितृ, व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा शख, दवात, वर्तन इत्यादि अनेक हैं; उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु वे कार्य सिद्धिके कारण नहीं हैं; इसलिये ऐसे श्रद्धानको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो कहते हैं:—

# [ सर्वन्यापी अद्वैत ब्रह्म ]

अर्ड त ब्रह्म को सर्वव्यापी सर्वका कर्ता मानते हैं, सो कोई है नहीं। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं सो सर्व पदार्थ तो न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव न्यारे-न्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे है:—

एक प्रकार तो यह है कि—सर्व न्यारे-न्यारे हैं उनके समुदायकी कल्पना करके उसका कुछ नाम रखलें। जैसे घोड़ा, हाथी आदि भिन्न-भिन्न हैं, उनके समुदायका नाम सेना है, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ जिनका नाम बहा है वह बहा कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी।

तथा एक प्रकार यह है कि—व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे-न्यारे हैं, उन्हें जाति अपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है। जैसे—सौ घोड़े हैं सो व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न-भिन्न सौ ही हैं, उनके आकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तु वह जाति

क "मर्न वैत्रतिवदं प्रह्म" द्यान्दोग्योपनिषद् प्र० खं० १४ मं० १ ।
"नेह नानास्ति किचन" कठोपनिषद् अ० २ व० ४१ मं० ११ ।
इह्मैं वेदममृतं पुरस्ताद द्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण ।
सबक्षोद्ये च प्रमृतं द्रह्मैं वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ मुण्डको. खं० २, मं० ११ ।

उनसे कोई भिन्न ही तो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सवहीकी किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं।

तथा एक प्रकार यह है कि--पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, उनके मिलापसे एक स्कन्य हो उसे एक कहते हैं। जैसे जलके परमाणु न्यारे-न्यारे हैं, उनका मिलाप होनेपर समुद्रादि कहते हैं, तथा जैसे पृथ्वीके परमाणुओंका मिलाप होनेपर घट आदि कहते हैं; परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं उन परमाणुओंसे भिन्न कोई अलग यस्तु तो नहीं हैं। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित् मिलकर एक होजाते हैं वह बहा है-ऐसा माना जाये तो इनसे अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ।

तथा एक प्रकार यह है कि—अंग तो न्यारेन्यारे हैं और जिसके अद्भ है वह अंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्न-भिन्न है और जिसके यह हैं वह मनुष्य एक है। सो इस प्रकारसे यह सर्व पतार्थ तो अंग है और जिसके यह हैं वह अंगी न्नहा है। यह सर्व लोक विराट स्वरूप अहाका अंग है —ऐसा मानते हैं तो मनुष्यके हस्त-पादादिक अंगोंमें परस्पर अन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही एक शारीर नाम पाते है। मो लोकमे तो पदार्थोंक परस्पर अन्तराल भागित होता है; फिर उसका एकत्वपना कैंमे माना जाये ? अन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्नपना कहाँ माना जायेगा ?

यहाँ कोई कहे कि - समस्त पदार्थों के मध्यमे सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग है उनके द्वारा सब जुड़ रहे हैं। उससे कहते हैं---

जो अंग जिस अंगसे जुड़ा है वह उसीसे जुड़ा रहता है या टूट-टूटकर अन्य-अन्य अंगोंसे जुड़ता रहता है? यदि प्रथम पक्ष प्ररण करेगा तो मूर्यादि गमन करते हैं, उनके साथ जिन सुरुम अंगोंसे वह जुड़ता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके गमन करतेसे वे सुरुम अंग अन्य स्थूल अंगोंसे जुड़े रहते हैं वे भी गमन करेंगे,—इस प्रकार सर्व लोक अस्थिर हो जायेगा। जिस प्रकार दारीरका एक अग सींचने पर सर्व अंग खिच जाते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्व पदार्थिक गमनादि होंगे, सो भासित नहीं होता। तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग टूटनेमे निप्तपना हो ही जाता है, तब एकत्वपना कैसे रहा? इसलियं सर्व-लोकके एकत्वकी ग्रह्म मानगा कैसे सम्भव हो सकता है ?

तथा एक प्रकार यह है कि-पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है इसलिये एक है। जैसे जल एक था सो वर्तनोंमें अलग-अलग हुआ, फिर मिलता है तव एक हो जाता है। तथा जैसे-सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हुआ, फिर मिलकर सोनेका डला हो जाता है। उसी प्रकार बच्च एक था, फिर अनेकरूप हुआ और फिर एक होगा इसलिये एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब अनेकरूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ ? यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पुर्वोक्त दोष आयेगा। भिन्न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा। तथा जल सुवर्णादिकको भिन्न होनेपर भी एक कहते हैं वह तो एक जाति अपेक्षासे कहते हैं, परन्तु यहाँ सर्व पदार्थीं की एक जाति भासित नहीं होती। कोई चेतन है, कोई अचेतन है इत्यादि अनेक रूप हैं उनकी एक जाति कैसे कहें? तथा पहले एक था, फिर भिन्न हुआ मानता है तो जैसे एक पाषाण फूटकर दुकड़े हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर उनका इकट्टा होना मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है ? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ अपने-अपने स्वरूपसे भिन्न ही हैं और एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा। वहाँ अनेक वस्तुओंकी एक वस्तु हुई तव किसी कालमें अनेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, 'अनादि-अनन्त एक ब्रह्म है'—ऐसा कहना नहीं बनेगा। तथा यदि कहेगा कि लोक रचना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जैसेका तैसा ही रहता है, इसलिये ब्रह्म अनादि-अनन्त है। तो हम पूछते हैं कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते हैं वे अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है ? यदि अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए प्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अद्भैत ब्रह्म नहीं ठहरा। तथा यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ तो कदाचित् लोक हुआ, कदाचित् ब्रह्म हुआ, फिर जैसेका तैसा कैसे रहा? तथा वह कहता है कि- सभी बहा तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है। उससे कहते हैं-जैसे समुद्रका एक विन्दु विषरूप हुआ, वहाँ स्थूल दृष्टिसे तो गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्मदृष्टि देने पर तो एक विन्दु अपेक्षा समुद्रके अन्ययापना हुआ। उसी प्रकार धहाका एक अंश भिन्न होकर लोकरूप हुआ, वहाँ स्थूल विचारसे तो कुछ गम्य नहीं है, परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षासे ब्रह्मके अन्यथापना हुआ। यह अन्यथापना और तो किसीके हुआ नहीं है। इसप्रकार सर्वरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है।

तथा एक प्रकार यह है—जैसे आकाश सर्वव्यापी एक है, उसी प्रकार यहां सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो आकाशवत् बड़ा ब्रह्मको मान,-

और जहीं घटपटादिक हैं वहीं जिस प्रकार आकाम है उसी प्रकार प्राप्त भी है है।। भी मान । परन्तु जिस प्रकार घटपटादिकको और आकामको एक ही कहे हैं। कैंसे बनेगा? उसी प्रकार लोकको और प्रहानो एक मानना कैंसे सरभव है? मणा आकाशका लक्षण तो सर्वेत्र मासित हैं, इसलिये उसका तो सर्वेत्र सद्दास भारत है। बहाका लक्षण तो सर्वेत्र मासित हैं। इसलिये उसका तो सर्वेत्र सद्दास कैंस किंसी इस प्रकार से भी सर्वेद्य प्रहा नहीं है। ऐसा विचार करनेपर विसी की प्रकार एक बहा सम्मवित नहीं है। सर्वेदवार्य निक्र किंसी होते हैं।

यही प्रतिवादी बहुता है कि — सर्व एक ही है, पास्तु दुर्ग्हें छुट है स्थापके तुम्हें एक मासित नहीं होता। तथा तुमते दुन्ति कही सो बहुता स्वरूप स्वंतर्ग स्वंत्र स्वंतर्ग स्वंत्र स्वंत्र स्वंत्र स्वंत्र स्

तव वह कहता है—ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है इसिलिये दु:खी नहीं होता। वहाँ कहते हैं—स्थूल कालकी अपेक्षा तो ऐसा मानो, परन्तु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तो इच्छाका और कार्यका होना युगपत् सम्भव नहीं है। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य न हो। कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती; इसिलिये सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तब तो दु:खी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दु:ख है, और कोई दु:खका स्वरूप है नहीं। इसिलिये ब्रह्मके इच्छा कैसे बने?

### [ब्रह्मकी माया]

फिर वे कहते हैं कि, इच्छा होनेपर ब्रह्मकी माया प्रगट हुई वह ब्रह्मको माया हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुआ, शुद्धस्वरूप कैसे रहा? तथा ब्रह्मको और मायाको दंडी-दंडवत् संयोग सम्बन्ध है कि अग्नि-उष्णवत् समवायसम्बन्ध है। जो संयोगसम्बन्ध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा? तथा जैसे दंडी दंडको उपकारी जानकर ग्रहण करता है तैसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे सम्भव है, वह तो उपादेय हुई। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे अग्निका उष्णत्वस्वभाव है वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुआ। जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे सम्भव है? यह तो उत्तम हुई।

फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवायसम्बन्धमें ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते। जैसे प्रकाश और अन्धकार एकत्र कैसे सम्भव हैं? तथा वह कहता है—मायासे ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव भ्रमरूप होता है। उससे कहते हैं—जिस प्रकार कपटी अपने कपटको आप जानता है सो आप भ्रमरूप नहीं होता, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हुए उन्हें तो कपटी नहीं कहते। उसी प्रकार ब्रह्म अपनी मायाको आप जानता है सो आप तो भ्रमरूप नहीं होता, परन्तु उनकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप होते हैं वहाँ मायावी तो ब्रह्महोको कहा

फिर पूछते हैं कि—वे जीव ब्रह्मसे एक हैं या न्यारे हैं ? यदि एक हैं तो जैसे कोई आप ही अपने अंगोंको पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म आप ही जो अपनेसे भिन्न नहीं हैं ऐसे अन्य जीव उनको मायासे दुःसी करता है सो

जायगा, उसकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं ?

कैसे वनेगा? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवोंको अम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है उसी प्रकार ब्रव्म विना ही प्रयोजन अन्य जीवोंको माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करें मो भी बनता नहीं है। इस प्रकार माया ब्रव्मकी कहते हैं सो कैसे सम्भव है?

[जीवींकी चेवनाको बद्धको चेवना माननेका निराकरण]

फिर वे कहते हैं---माया होनेपर लोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवोंके जो चेनना है वह तो प्रमस्वरूप है, शरीरादिक माया है। वहाँ जिस प्रकार निम्न-मिन्न बहुतरे पार्शमें जल भरा है, उन सबमें चन्द्रमाका प्रतिविभ्य अलग-अलग पड़ता है. चन्द्रमा एक है। नसी प्रकार अलग-अलग बहुतसे शरीरोंमें ब्रह्मका चैतन्यप्रकाश अलग-अलग पाया जाना है। ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोंके चेतना है मो ब्रह्मकी है,—ऐमा कहना भी भ्रम ही है, क्योंकि दारीर जड़ है, इसमें बलके प्रतिबिम्बमे चेतना हुई नो घट-पटादि जह है उनमें बन्नका प्रतिविम्य क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्यों नहीं हुई ? तथा वह कहता है-शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवको करना है। तब उससे पुछने हैं कि जीवसा स्वरूप चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो चेतनका चेतन क्या करेगा? अचेतन है तो शरीरकी व घटादिकको व जीवकी एक जाति हुई। तथा उमसे पूछने हैं--- अपकी और जीवोंकी चेतना एक है या मिन्न है ? यदि एक है तो ज्ञानका अधिक-हीनपना कैसे देखा जाता है ? नया यह जीव परस्पर वह उसकी जानांकी नही जानना और वह उसकी जानीको नहीं जानता, मो क्या कारण है ? यदि नू कहेगा, यह पटनगणि भेद है; तो घटनपायि होनेसे तो चेतना निम्न-निम्न टहरी। घटडपायि निटने गर इसकी चेतना बन्नमें मिलेगी या नाग हो जायंगी? यदि नाग हो जायेगी नी यह जीव तो अचेतन रह जायेगा। और तू कहेगा कि जीव ही प्रवर्षे मिल लाता है तो वहीं ब्रप्नमें मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इनके रही अपने बचा मिना? और यदि अस्तित्व नही रहता है तो उसका नाग ही हुआ, ब्रदमें कीन मिला? यदि नू धहेगा कि-अपनी और जीवोंकी चेतना भिन्न है, तो क्ष्म और नर्व बीव मान ही निन्न-निन्न टहुँ । इस प्रकार जीवोंकी चेतना है सो इसकी है-ऐमा भी नहीं दनता।

[ अरोसदिकही मायाक्त माननेहा निग्रहरू ] अरोसदि मायाके कहते हो जो नाया ही हाट-नानादिक्य होती है या मायाक निमित्तसे और फोर्ड जनक्प होता है। यदि माया हो होती है ती मायाके वस हुले ही थे या नवीन हुए हैं? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म मूर्तिक है वहां वर्णादि कैसे सम्भव हैं? और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिकका मूर्तिक हुआ अमूर्तिक स्वभाव शाश्वत नहीं ठहरा। और यदि कहेगा कि — मायाके निमित्तसे र कोई होता है, तव और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर हुआ कौन? यदि तू होगा नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है; तो वह मायासे भिन्न उत्पन्न होता है या अभिन्न पत्न होता है? मायासे भिन्न उत्पन्न हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता वे तो उन पदार्थमय हुए। और अभिन्न उत्पन्न हुए तो माया ही तद्रूप हुई, नवीन साथं उत्पन्न किसलिये कहता है? इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना म है।

तथा वे कहते हैं — मायासे तीन गुण उत्पन्न हुए नराजस, तामस, सात्वक।

यह भी कहना कैसे बनेगा? क्योंकि मानादि कपायरूप भावको राजस कहते हैं। प्रादिकपायरूप भावको तामस कहते हैं, मन्दकपायरूप भावको सात्विक कहते हैं। यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और मानाका स्थरूप जड़ कहते हो सो इसे यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे? यदि जड़के भी हों तो पाषाणादिकके भी होंगे, परंतु तनास्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैं; इसिलये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हैं। दि मायाको चेतन ठहराये तो यह मानें। सो मायाको चेतन ठहराने पर शरीरादिक । यासे उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसिलये निर्धार कर; भ्रमरूप माननेसे लाभ या है?

तथा वे कहते हैं— उन गुणोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए सो से सम्भव है ? क्योंकि गुणीसे तो गुण होता है, गुणसे गुणी कैसे उत्पन्न होगा ? हिपसे तो कोध होगा, कोधसे पुरुष कैसे उत्पन्न होगा ? फिर इन गुणोंकी तो निन्दा रित हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकको पूज्य कैसे माना जाता है ? तथा गुण तो विमायी और इन्हें ब्रह्मके अवतार कहा जाता है सो यह तो मायाके अवतार हुए, नको ब्राह्मा अवतार के से कहा जाता है ? तथा यह गुण जिनके थोड़े भी पाये जाते ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह तीनों ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं।

('विष्णु पुराण' अ० २२-५८)
किकालके प्रारम्भमें परब्रह्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा वनकर प्रजाकी रचना
। प्रलयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काल (विव ) वनकर मृष्टिको ग्रस लिया। उसर रमात्माने सत्वगुणसे उत्पन्न हो, नारायण वनकर समुद्रमें शयन किया।

( ! वाय प्राण " अ० ७-६८, ६९)

हैं उन्हे तो छुड़ानेका उपदेश देते है और जो इन्हीकी मूर्ति उन्हें पूज्य माने यह कैसा भ्रम है ? तथा उनका कर्तव्य भी इन मय भासित होता है। कौतूहरुादिक व सी सेदनादिक व युद्धादिक कार्य करते है सो उन राजमादि गुणोंसे ही यह त्रियाएँ होती हैं. इसलिये उनके राजसांदिक पाये जाते हैं ऐसा कहो। इन्हें पूज्य कहना, परमैश्वर कहना तो नही बनता। जैसे अन्य ससारी हैं वैसे यह भी हैं। तथा कदाचित् तू कहेगा कि-संसारी तो मायाके आधीन हैं सो बिना जाने उन कार्योंको करते हैं। माया प्रचादिकके आधीत है, इसलिये वे जानते हो इन कार्योंको करते हैं, सो यह मी भ्रम है। क्योकि मायाके आधीन होनेसे तो काम-फोघादिक ही उत्पन्न होते हैं और क्या होता है? नो उन ब्रबादिकोंके तो काम-कोधादिककी तीव्रता पायी जाती है। कामकी तीव्रतासे सियोंके वसीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्वल होने लगे, नानाप्रकार कुर्चेष्टा करने लगे, तथा क्रीधके वशीभूत हुए अनेक युद्धादि करने लगे, मानके वशीभूत हुए अपनी उसता प्रगट करनेके अर्थ अनेक उपाय करने लगे, मायाके बशीभूत हुए अनेक छल करने *ल*गे, लोमके वशीमूत हुए परिग्रहका संग्रह करने लगे- इत्यादि; अधिक क्या कहें ? इस प्रकार वशीमूत हुए चीर हरणादि निर्लज्जोंकी त्रिया और दिपलुटनादि चीरोंकी त्रिया तथा रुण्डमाला घारणादि बावलोंकी किया, •बहुरूप घारणादि मृतोंकी त्रिया, गार्ये चराना बादि नीच कुलवालोंकी किया इत्यादि जो निद्य कियाएँ उनको हो करने लगे; इससे अधिक मायाके वशीभूत होनेपर क्या किया होती सो समझमें नहीं आता। जैसे--कोई मेघपटल सहित अमावस्याकी रात्रिको अन्यकार रहित माने, उसी प्रकार याहा कुचेष्टा सहित तीव्र काम-क्रोधादिकोंके धारी ब्रबादिकोंकी मायारहित मानना है।

फिर वह कहता है कि इनको काम-कोषादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमेश्वरकी लीला है। इससे कहते हैं— ऐसे कार्य करता है वे इच्छास करता है या विना इच्छाके करता है? यदि इच्छासे करता है तो सी सेवनकी इच्छाहीका नाम काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम कोष है इत्यादि इसी प्रकार जानना। जीर यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य सो परवज्ञ होने पर ही होता है सो, परवज्ञपना कैसे सम्भव है? नपा तू लीला बतलात है सो परमेश्वर अवतार धारण करके उन कार्योकी लीला करता है सो परमेश्वर

नानास्त्राय मुख्डाय नरुपपृत्रिङ्न ।
 नमः नपालहस्त्राय दिग्याखाय निरारिङ्ने ॥ ( मस्य पुराण, म॰ २५०, दशोर २ )

जीवोंको इन कार्योसे छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते हैं ? क्षमा, सन्तोष, श्रील, संयमादिका उपदेश सर्व झूठा हुआ।

मारे तो ऐसे पिताको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-क्रोधरूप चेष्टासे अपने उत्पन्न किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें तव उन्हें नरकादिमें डाले। इन्हीं भावोंका फल शास्त्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभुकों भला कैसे मानें ? तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह करना। सो भक्तोंको दु:खदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या विना इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई अपने सेवकको आप ही किसीसे कहकर मराये और फिर उस मारनेवालेको आप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़ित कराये और फिर उन दुष्टोंको आप अवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईश्वरको भला कैसे माना जाये ? यदि तु कहेगा कि विना इच्छा दृष्ट हुए तो या तो परमेश्वरको ऐसा आगामी ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोंको दु:ख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि इनको ऐसा न होने दे। तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्यके अर्थ अवतार घारण किया, सो क्या विना अवतार धारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो अवतार नयों घारण किया ? और नहीं थी तो वादमें सामर्थ्य होनेका कारण क्या हुआ ? तब वह कहता है-ऐसा किये विना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पूछते हैं कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे वही राग-द्वेप है। वह राग-द्वेप तो संसारी जीवका लक्षण है। यदि परमेश्वरके भी राग-द्वेष पाये जाते हैं तो अन्य जीवोंको राग-द्वेष छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दें? तथा राग-द्रेपके अनुसार कार्य करनेका विचार किया, सो कार्य थोड़े व वहुत काल लगे

फिर वह कहता है कि परमेश्वरको तो कुछ प्रयोजन नहीं है। लोकरीतिकी

प्रवृत्तिके अर्थ वह भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह उसके अर्थ अवतार धारण कि करता है। तो इससे पूछते हैं—प्रयोजन विना चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किसिलिये करेगा? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि—लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थ करता है। सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टासे अपने पुत्रोंको सिखाये और वे उस चेष्टा रूप प्रवर्ते तब उनको

विना होता नहीं है, तो उतनेकाल आकुलता भी परमेश्वरको होती होगी। तथा जैसे जिस-

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८॥ (गीता ४-८)

कार्यको छोटा आदमी ही कर सकता हो उस कार्यको राजा स्वयं आकर करे तो बुख राजाकी महिमा नहीं होती, निन्दा ही होती है। उसी प्रकार जिस कार्यको राजा व व्यंतर देवादिक कर सकें उस कार्यको परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है - ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी महिमा नहीं होती, निन्दा हो होती है। तथा महिमा तो कोई और हो उसे दिखलाते हैं, तू तो अद्धंत यक मानता है, महिमा किसको दिगाता है? और महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है? तथा तू तो कहता है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छानुसार प्रवर्तते हैं और स्वयंको स्तुति करानेकी इच्छा है तो सबको अपनी स्तुतिकर प्रवर्तित करो, किसलिये अन्य कार्य करना पढ़े? इसल्ये महिमाके अर्थ भी कार्य करना नहीं वनता।

फिर यह कहता है—परमेदवर इन कार्योंको करते हुए भी अकर्ता है, उसका निर्मार नहीं होता। इससे कहते हैं—तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बांझ भी है तो तेरा कहा कैसे मानें? जो कार्य करता है उसे अकर्ता कैसे मानें? और तू कहता है—निर्मार नहीं होता, सो निर्मार विना मान लेना ठहरा, तो आकाराके फूल, गयेके सींग भी मानो, परन्तु ऐसा असम्भव कहना युक्त नहीं है। इस प्रकार बमा, विष्णु, महेशको होना कहते है सो मिथ्या जानना।

#### [ ब्रह्मा-विष्णु-महेशके सृष्टिके कर्ता, रसक और संहारपनेका निराकरण ]

फिर वे कहते हैं— बजा तो मुष्टिको उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, महेश संहार करते हैं सो ऐसा कहना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि इन कार्योंको करते हुए कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तब परस्पर विरोध होगा। और यदि सू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वरका ही स्वस्प है विरोध किसिलये होगा? तो आप ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे ऐसे कार्यम कौन फल है? यदि मुष्टि अपनेको अनिष्ट है तो किसिलये उत्पन्न की, और इप्ट है तो किसिलये नष्ट की? और यदि पहले इष्ट छगी तब उत्पन्न की, फिर अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी—ऐसा है तो परमेश्वरका स्वभाव अत्यथा हुआ कि मुष्टिका स्वस्प अत्यया हुआ। यदि प्रयम पक्ष यहण करेगा वो परमेश्वरका एक स्वभाव नहीं ठहरा। मो एक न्वभाव न रहनेका कारण क्या है? य बतला, बिना कारण स्वभावका पलटना किसिलये होगा? और द्वितीय पक्ष

तो सृष्टि तो परमेश्वरके आधीन थी, उसे ऐसी क्यों होने दिया कि अपनेको अनिष्ट होगे ?

तथा हम पूछते हैं कि—ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कैसे उत्पन्न करते हैं ? एक प्रकार तो यह है कि—जैसे मन्दिर वनानेवाला चूना, पत्थर आदि सामग्री एकित्रत करके आकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकित्रत करके सृष्टिकी रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकित्रत की वह ठिकाना वतला और एक ब्रह्माने ही इतनी रचना बनायी सो पहले—बादमें बनायी होगी या अपने शरीरके हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतला ? जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे विरुद्ध मासित होगा।

तथा एक प्रकार यह है—जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकी आज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो आज्ञा किनको दी ? और जिन्हें बाज्ञा दी वे कहाँसे सामग्री लाकर कैसे रचना करते हैं सो वतला ?

तथा एक प्रकार यह है—जिस प्रकार ऋद्विचारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयमेव बनता है। उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, तब द्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुआ, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ। तथा इच्छा तो परमब्रह्मने की थी, ब्रह्माका कर्त्तव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला कहा? तथा तू कहेगा—परमब्रह्मने भी इच्छा की और ब्रह्माने भी इच्छा की तब लोक उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नहीं है। वहाँ शक्तिहीनपना आया।

तथा हम पूछते हैं—यदि लोक केवल बनानेसे बनता है तब बनानेवाला तो सुंखके अर्थ बनायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवोंमें देवादिक बनाये सो तो रमण करनेके अर्थ व मिक्त करानेके अर्थ इष्ट बनाये, और लट, कीड़ी, कुत्ता, सुअर, सिहादिक बनाये सो किस अर्थ बनाये? वे तो रमणीक नहीं हैं, भिक्त नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं। तथा दिरद्री, दु:वी नारिकयोंको देखकर अपने जुगुप्सा, ग्लानि आदि दु:ख उत्पन्न हों— ऐसे अनिष्ट किसलिये बनाये? वहाँ वह कहता है— जीव अपने पापसे लट, कीड़ी, वरिद्री, नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि—वादमें तो पापहीके फलसे यह

पर्वायें हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचना करते ही इनको बनाया सो किस अर्थ बनाया ?

तथा वादमें जीव पापरूप परिणमित हुए सो कैसे परिणमित हुए ? यदि आप ही परिणमित हुए कहोंगे तो मालूम होता है श्राने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके आपीन
नहीं रहें, इस कारण ब्रह्माको दुःख ही हुआ। तथा यदि कहोंगे— श्रमाके परिणमित करनेसे परिणमित होते हैं तो उन्हें पापरूप किसलिये परिणमित किया ? जीव तो अपने
उत्पन्न किये थे, उनका बुरा किस अर्थ किया ? इसलिये ऐसा भी नहीं बनता। तथा
अजीवोंमें सुवर्ण, सुगन्धादिसहित वस्तुएँ बनायों सो तो रमण करनेके अर्थ बनायों, कुवर्ण,
दुर्गन्धादि सहित बस्तुएँ दुःखदायक बनायों सो किस अर्थ बनायों ? इनके दर्मनादिने
ब्रह्माको कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःस देनके
अर्थ बनायों; तो अपने ही उत्पन्न होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःस देनके
अर्थ बनायों; तो अपने ही उत्पन्न होता होगा। तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःस देनके
अर्थ बनायों; तो अपने ही उत्पन्न होता होगा। तथा तु उत्पत्ति युछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जो
रमणीक भी नहीं हैं और दुःखदायक भी नहीं हैं, उन्हें किस अर्थ बनाया ? स्वयमेव तो
जैसी-तैसी ही होती हैं और बनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सहित हो बनाता है;
इसलिये ब्रह्माको सृष्टिका कर्ता कैसे कहा जाता है ?

तथा विष्णुकी लोकका रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता है—एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं होने देता। सो लोकमें तो दुःखहीकी उत्पत्तिके कारण जहाँ-तहाँ देने जाते हैं और उनसे जीवोंको दुःख हो देखा जाता है। धुधा-नृपादि लग रहे हैं, मीत-उप्णादिकने दुःस होता है, जीव परस्पर दुःख उत्पन्न करते हैं, शासादि दुःसके कारण बन रहे हैं। तथा विनष्ट होनेके अनेक कारण बन रहे हैं। तथा विनष्ट होनेके अनेक कारण बन रहे हैं। जीवोंको रोगादिक व अग्नि, विष्, उत्पादिक पर्यायके नाशके कारण देसे जाते हैं, तथा अजीवोंके भी परस्पर विनष्ट होनेके कारण देसे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकारकी ही रक्षा नहीं की तो विष्युने रक्षक होकर क्या किया है

वह कहता है – विष्णु रक्षक ही हैं। देशो क्षया-नृपादिकके अर्थ अग्र-जल।-दिक बनाये हैं; कोड़ोको कण और कुञ्जरको मन पहुँचाता है नकटमें महायना करता है। मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी ऋटिटहरीकी भौति उवारता है, इत्यादि प्रकारसे विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं--ऐसा है तो जहाँ जीयोकी क्षण-तृपादिक बहुत

एक प्रकारका पत्ती जो एक समुद्रके किनारे वहता था। समुद्र उसके अच्छे बहा ने बता था। असुद्र उसके अच्छे बहा ने बता था। उसने दुःसी होकर गरुड पत्ती द्वारा विष्णुसे प्रार्थना की, नो उन्होंने समझे अच्छे दिये। ऐसी प्रांशों में कथा है।

पीड़ित करते हैं और अन्न-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किचित् कारण पाकर मरण होजाता हैं, वहाँ विष्णुकी शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ ? लोकमें बहुत तो ऐसे ही दुःखी होते है; मरण पाते हैं; विप्णुने रक्षा क्यों नहीं की ? तब वह कहता है—यह जीवोंके अपने कर्तव्यका फल है। तब उससे कहते हैं कि-जैसे यक्तिहीन लोभी झूठा वैद्य किसीका कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है, बीर नहीं बुरा हो, मरण हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। उसी प्रकार न् कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विप्णुका किया हुआ और वुरा हुआ सो इ**सके** क्तंत्र्यका फल हुआ। इस प्रकार झूठी कल्पना किसलिये करें ? या तो बुरा व भला दोनों विष्णुके किये कहो, या अपने कर्तव्यका फल कहो। यदि विष्णुका किया हुआ तो वहुत जीव दुःवी और बीब्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे कहें ? तथा अपने कर्तव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा? तव वह कहता है—जो विष्णुके भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि—यदि ऐसा है तो कीड़ी, कुक्कर आदि भक्त नहीं हैं उनको अन्नादिक पहुंचानेमें व संकटमें सहाय होनेमें व मरण न होनेमें विष्णुका कर्तव्य मानकर सर्वका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोंहीका रक्षक नान । सो भक्तोंका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषोंको पीड़ा उत्पन्न करते देसे जाते हैं। तव वह कहता है — कई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की है। उससे कहते हैं—जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वैसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुखलमान आदि असक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विघ्न करने देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति ही नहीं है या खबर ही नहीं है। यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्तिका वारक हुआ। खबर भी नहीं है तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो अज्ञान हुआ। और यदि तू कहेगा — शक्ति भी है र्आर जानता भी है; परन्तु इच्छा ऐसी ही हुई; तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ? इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं वनता।

फिर वे कहते हैं—महेश मंहार करता है, सो उससे पूछते हैं कि—प्रथम तो महेश मंहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे निन्दा करो। क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं। तथा यह संहार कैसे करता है ? जैने पुरुष हस्तादि से किसीको मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश अपने अंगोंसे मंहार करता है या आज्ञासे मराता है ? तब क्षण क्षणमें संहार तो बहुत जीवोंका

सर्वलोकमें होता है, यह कैसे कैसे अंगोंसे व किस-किसको आजा देकर युगपत् (-एक साम) कैसे संहार करता है ? तया महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेव उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दृष्ट परिणाम हो रहा करते होंगे और अनेक जीवोंको एकसाय मारनेकी इच्छा कैसे होती होगी ? तया यदि महा प्रसय होनेपर संहार करता है तो परमन्त्रकी इच्छा होनेपर करता है या उसकी विना इच्छा ही करता है ? यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमन्नम्रके ऐसा कीप कैसे हुआ कि सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा हुई ? क्योंकि किसी कारण विना नाग करनेकी इच्छा नहीं होती और नाग करनेकी जो इच्छा उसीका नाम फ्रोम है सो कारण बतला। तथा छ कहैगा- परमब्रह्मने यह रोल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। तो मेल बनानेवालेको भी सेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिट लगता है तब दूर करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट-अनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-द्वेप तो हुआ। बबका स्वरूप साक्षीभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वपमेत्र कैसे हो उसी मकार देखता-जानता रहे। यदि इष्ट-अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे उसे साक्षीभूत कैसे कहें; क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्त्ता-हर्ता होना यह दोनों परस्पर विरोधी हैं, एकको दोनों सम्भव नहीं हैं। तथा परमबबके पहले तो यह इच्छा हुई पी कि "मैं एक हूँ सो बहुत होऊँगा" तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि "मैं वहत हूँ सो एक होऊँगा," सो जैसे कोई भोलेपनसे कार्य करके फिर उस कार्यको दूर करना चाहे, उसी प्रकार परमबद्धाने भी बहुत होकर एक होनेकी इच्छा को सी मालुम होता है कि बहुत होनेका कार्य किया होगा सो मोलेपनहीसे किया होगा, आगामी ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती?

तथा यदि परमञ्जर्भी इच्छा बिना ही महेना संहार करता है तो यह परम-प्रह्मका व ब्रह्मका विरोधी हुआ। फिर पूछते हैं—यह महेना छोकका संहार कीने करता है? अपने अंगोंहीसे संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही मंहार होता है? यदि अपने अंगोंसे संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है? तथा इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव संहार होता है, तब इच्छा तो परमग्रह्मने की थी, इसने संहार क्यों किया?

फिर हम पूछते हैं कि -- संहार होनेपर सर्व लोकमें जो जीव-अजीव ये वे कहीं गुपे ? तब वह कहता हैं--जीवोंमें जो मक्त ये वे तो ब्रह्ममें मिछ गुपे, अय्य मायामें मिक्क

गये। अब इससे पूछते हैं कि—माया ब्रह्मसे अलग रहती है कि वादमें एक हो गाती है ? यदि अलग रहती है तो ब्रह्मवत् माया भी नित्य हुई, तव अद्वेत ब्रह्म नहीं रहा। और माया ब्रममें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी मायाके साथ व्रणमें मिल गये तो महाप्रलय होनेपर सर्वका परमक्षह्यमें मिलना ठहरा ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ? तथा जो जीव मायामें मिले वे पुनः लोक रचना होनेपर वे ही जीव लोकमें आयेंगे कि वे ब्रग्समें मिल गये थे इसलिये नये उत्पन्न होंगे ? यदि वे ही आयेंगे तो मालूम होता है अलग-अलग रहते हैं, मिले क्यों कहते हो ? और नये उत्पन्न होंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़ेकाल पर्यन्त ही रहता है, फिर किस-लिये मुक्त होनेका उपाय करें ? तथा वह कहता है - पृथ्वी आदि हैं वे मायामें मिलते हैं, सो माया अमूर्तिक सचेतन है या मूर्तिक अचेतन हैं ? यदि अमूर्तिक सचेतन हैं तो अमूर्तिकमें मूर्तिक अचेतन कैसे मिलेना ? और मूर्तिक अचेतन है तो यह ज्यामें मिलता है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतनसे मिश्रित हुआ। और नहीं मिलता है तो अद्वैतता नहीं रही । और तू कहेगा-यह सर्व अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं तो आत्मा और शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही है, इसे अज्ञानी किसलिये कहें ? फिर पूछते हैं-लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? र्याद एकसाथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोकको नष्ट कैसे करेगा ? और आगे-पीछे होता है तो गहेश लोकको नष्ट करके आप कहाँ रहा, आप भी तो सृष्टिमें ही था? इस प्रकार महेश को सृष्टिका संहारकर्ता मानते हैं सो असम्भव है। इस प्रकारसे व अन्य अनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, सहार करनेवाला मानना नहीं बनता, इसलिये लोकको अनादिनिधन मानना ।

# [ लोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि ]

इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे-न्यारे अनादिनिधन हैं; तथा उनकी अवस्थाका परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जाते हैं। तथा जो स्वर्ग-नरक द्वीपादिक हैं वे अनादिसे इसी प्रकार ही हैं और सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। कदाचित् तू कहेगा—विना बनाये ऐसे आकारादि कैसे हुए? सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादिसे ही जो पाये जाते हैं वहाँ तर्क कैसा? जिसप्रकार तू परमत्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानता है, उसी प्रकार उन जोवादिक व स्वर्गादिकको अनादिनिधन मानते हैं। तू कहेगा—जीवादिक व स्वर्गादिक

कैसे हुए ? हम कहेंगे परमत्रह्म कैसे हुआ ? तू कहेगा—इनकी रचना ऐसी किसने की ? हम कहेंगे—परमत्रह्म क्येंसिड हैं; हम कहेंगे—परमत्रह्म स्वयंसिड हैं; हम कहेंगे—जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिड हैं; तू कहेगा—इनकी और परमत्रह्मकी समानता कैसे सम्भव है ? तो सम्भावनामें दूपण वतला। लोकको नचीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना उसमें तो हमने अनेक दोप दिलाये। लोकको अनादिनियन माननेमें क्या दोप है ? सो तू वतला। यदि तू परमत्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं; इस संसारमें जीव हैं वे ही एथायं शानते मोहामार्ग सायनसे सर्वनवीतराग होते है।

यहाँ प्रश्न है कि---तुम तो न्यारे-न्यारे जीव अनादिनिधन कहते हो; मुक्त होनेके परचात् तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे-न्यारे कैंमे सम्भव हैं?

समाधान:— मुक्त होनेके परचात् सर्वजको दिखते हैं या नहीं दिखते ? यदि दिखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा। बिना आकार देसे क्या देखा ? और नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। इसलिये डिन्ट्रयज्ञानगम्य आकार नहीं है उस अपेक्षा निराकार हैं और सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है इसलिये आकारवान हैं। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हों तो क्या दोष लगगग ? और यदि तू जाति अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं। जैसे गेहूँ भिन्न-भिन्न हैं उनकी जाति एक है;— इसप्रकार एक मानें तो कुछ दोष नहीं है। इनप्रकार यथार्थ श्रद्धानसे कोक्नें सर्व पदार्थ अक्टिंगम भिन्न-भिन्न अनादिनिधन मानना। यदि वृथा ही भ्रमसे सच-भूटना निर्णय न करे तो तू जाने, अपने श्रद्धानका फल तू पायेगा।

#### [ ब्रह्मसे कुलप्रवृत्ति आदिका मिवयेय ]

तथा वे ही ब्रह्मसे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुळप्रवृत्ति कहते हैं। थीर पुल्टोंमें राक्षात, मनुष्य, देव, तियँचोंक परस्पर प्रसूति भेद वतलाते हैं। वहाँ देवसे मनुष्य व मनुष्यते देव व तियँचसे मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुत्रीका उत्तर होना वतलाते हैं सो कैसे सम्भव हैं? तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीयँ मूँपने आदिसे प्रसूतिका होना वतलाते हैं सो प्रत्यक्षविच्छ मासित होता है। ऐसा होनेसे पुत्र-पौत्रादिक का नियम कैसे रहा ? तथा वड़े-वड़े महत्तोंको अन्य-अन्य माता-पितासे हुत्रा कहते हैं; गो महत्त्व पुष्प कुशीलवान माता-पिताले कैसे उत्तरह होंगे ? यह तो छोकमें गण्यो है। किर ऐसा कहत इत्तर उनको महत्त्ता किसलिये कहते हैं?

## [ अवतार मीमांसा ]

तथा गणेशादिककी मैल आदिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके अंग किसीमें जुड़े वतलाते हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं। तथा चौवीस अवतारक हुए कहते हैं; वहाँ कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते हैं, कितनोंको अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा ? यदि रहा तो इन अवतारोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो ? यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावन्मात्र ही यहा रहा। तथा अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई ? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं सो मालूम होता है विना अवतार घारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कार्य करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यमसे हो वहाँ बहुत उद्यम किसलिये करें? तथा अवतारोंमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किंचित् कार्य करनेके अर्थ हीन तिर्यंच पर्यायरूप हुआ सो कैसे सम्भव है ? तथा प्रह्लादके अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हरिणांकुशको ऐसा क्यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तको किसलिये दु:स दिलाया ? तथा ऐसा रूप किसलिये घारण किया ? तथा नाभिराजाके वृषभावतार हुआ बतलाते हैं, सो नाभिको पुत्रपनेका सुख उपजानेको अवतार धारण किया। घोर तपश्चरण किसलिये किया? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कहेगा कि जगतके दिखलानेको किया; तव कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक दिखाये, वहाँ जगत किसकी भला जानेगा?

फिर (वह) कहता है—एक अरहंत नामका राजा हुआ उसने वृपभावतारका मत अंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अरहंत नहीं हुआ। जो सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम अर्हत् है। तथा राम-कृष्ण इन दोनों अवतारोंको मुख्य कहते हैं सो रामावतारने क्या किया? सीताके अर्थ विलाप करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और कृष्णावतारमें पहले ग्वाला होकर परस्ती गोपियोंके अर्थ नाना विपरीत निद्य ×चेष्टाएँ करके, फिर जरासिंधु आदिको

 <sup>#</sup> सनत्कुमार-१, शूकरावतार-२, देविपनारद-३, नर-नारायण-४, किपल-५, दत्तात्रय-६, यज्ञपुरुप-७, ऋगभावतार-८१थुअवतार-९, मत्स्य-१०, कच्छप-११ घन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१३, नृसिहावतार-१४, यामन-१५, परशुराम-१६, व्यास-१७, हंस-१८, रामावतार-१९, कृष्णावतार-२०, हयग्रीव-२१ हिर-२२, बुद्ध-२३, और किल्क यह २४ अवतार माने जाते हैं।

<sup>×</sup> मागवत स्कन्ध-५, अध्याय ६, ७, ११।

मारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुई ? तया राम-कृष्णादिकका एक स्वरूप कहते हैं, सी बीचमें इतने काल कहाँ रहे ? यदि ब्रह्ममें रहे तो अलग रहे या एक रहे ? अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रमसे अलग रहते हैं। एक रहें तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुविमणी हुई--इत्यादि कैसे कहते हैं ? तथा रामावतारमें तो सीताको मुख्य करते हैं और कृष्णावतारमें सीताको स्विमणी हुई कहते हैं और उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकुमारीको मुख्य करते हैं। तथा पूछें तब कहते हैं-राधिका भक्त थी; सो निज सीको छोड़कर दासीको मुख्य करना कैसे बनता है ? तया कृष्णके तो राधिका सिहत परखी सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कैसी की, ऐस कार्य तो महानिद्य हैं। तथा रुविमणीको छोड़कर राधाको मुख्य किया, सो परस्ती सेवनको मला जान किया होगा। तथा एक राधामें ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका छ प्रवजा आदि अनेक परिखयोमें भी आसक्त हुआ। सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी हुआ। फिर कहते हैं-लक्ष्मी उसकी सी है, और धनादिककी लक्ष्मी कहते हैं, सी यह हो पृथ्वी आदिमें जिस प्रकार पापाण, घुल है, उसी प्रकार रतन, सुवर्णाद धन देखत हैं, यह अलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है ? तया सीतादिककी मायाका स्यरूप कहते हैं, सो इनमें आसक्त हुए तब मायामें आसक्त कैसे न हुए ? कहाँ तक कहें, जी निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तु जीवोंको भोगादिककी गया अच्छी लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है।

ऐसे अवतार कहे हैं इनको अहास्वरूप कहते हैं। तथा औरोंको भी अहास्वरूप कहते हैं। एक तो महादेवको अहास्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग कितिएये अहण किया? तथा मृगछाला, सस्म धारण करते हैं सो किस अर्थ धारण की हैं? तथा एण्डमाला पहिनते हैं सो इस्ट्रीका छूना भी निच है उसे गलेमें किस अर्थ धारण करते हैं? तथा एण्डमाला पहिनते हैं सो इसमें कीन यहाई हैं? आक—धतूरा खाता है सो इसमें कीन भलाई हैं? शिक्ष्णादि रखता है सो फिसका भय हैं? तथा पार्वतीको सन लिये है, परन्त्र योगी होकर खी रखता है सो ऐसी विपरीतता किसिलिये की ? कामानक ना तो परहों प्रहाता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत नेष्टा की उनका प्रयोजन तो कुछ भासित नहीं होता, वावले जैसा कर्तव्य भासित होता है, उसे प्रहास्वरूप कहते हैं।

<sup>\*</sup> भागवत स्कन्य १० अ० ४८, १-११ ।

तथा कभी कृष्णको इसका सेवक कहते हैं कभी इसको कृष्णका सेवक कहते हैं कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। तथा सूर्यादिको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णुने कहा है—घातुओंमें सुवर्ण, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, जुएमें झूठ इत्यादिमें मैं ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते। किसी एक अङ्गसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं; सो ब्रह्म सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया? और सूर्यादिमें व सुवर्णादिमें ही ब्रह्म है तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण घन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माना, सो दोपादिक भी सूर्यवत् उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्णवत् घन हैं—इत्यादि गुण अन्य पदार्थोंमें भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो ! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुई। सो झूठी महंतता ठहरानेके अर्थ अनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं।

तथा अनेक ज्वालामालिनी आदि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं, सो माया तो निद्य हैं, उसका पूजना कैसे सम्मव है ? और हिंसादिक करना कैसे भला होगा ? तथा गाय, सर्प आदि पशु अभक्ष्य मझणादिसहित उन्हें पूज्य कहते हैं, अग्नि, पवन, जलादिकको देव ठहराकर पूज्य कहते हैं, वृक्षादिकको युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं । बहुत क्या कहें ? पुरुषिलगी नाम सहित जो हों उनमें ब्रह्मको कल्पना करते हैं और स्त्रीलिगी नाम सहित हों उनमें मायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुओंका पूजन ठहराते हैं । इनके पूजनेसे क्या होगा सो कुछ विचार नहीं हैं । झूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराकर जगतको भ्रमाते हैं !

तथा वे कहते हैं—विघाता शरीरको गढ़ता है और यम मारता है, मरते समय समके दूत रेने आते हैं, मरनेके पश्चात् मार्गमें बहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य-पापका केखा करते हैं और वहाँ दण्डादिक देते हैं सो यह किल्पत झूठी युक्ति है। जीव तो प्रतिसमय अनन्त उपजते—मरते हैं, उनका युगपत् ऐसा होना कैसे सम्भव है ? और इस प्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नहीं होता।

तथा वे मरनेके पश्चात् श्राद्धादिकसे उसका भला होना कहते हैं, सो जीवित शामें तो किसीके पुण्य-पाप द्वारा कोई सुखो-दु:खो होता दिखायी नहीं देता, मरनेके गद कैसे होगा? यह युक्ति मनुष्योंको भ्रमित करके अपना लोभ साधनेके अर्थ बनायी है? कीड़ी, पतंगा, सिहादिक जीव भी तो उपजते—मरते हैं, उनको तो प्रलयके जीव इहराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुष्यादिकके जन्म-मरण होते देखे जाते हैं उसी प्रकार

उनके होते देसे जाते हैं। झूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है? तथा वे साक्षों कियादिकका निरूपण करते हैं वहाँ विचार करने पर विरुद्ध मासित होता है।

#### [ यद्भें पश्रदिसाका मतिपेघ ]

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं; सो वहाँ बड़े जीव उनका होम करते हैं, खिन जादिकका महा जारम्म करते हैं; वहाँ जीव पात होता है; सो उन्होंके शाखोंमें व लोकमें हिंसाका निषेध हैं, परन्तु ऐसे निदंथ हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं। और कहने हैं—"यज्ञार्य पश्च: मुष्टा:" इस यज्ञके ही अयं पश्च बनाये हैं, वहाँ पात करनेका दोष नहीं है। तथा मेघादिकका होना, यनु आदिका बिनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभके अर्थ राजादिकोंको अमित करते हैं। मो कोई विपसे जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विकढ़ है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे धर्म और कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विकढ़ है। परन्तु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ घाक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीढ़ा नहीं है। यदि किसी बाक्तिवान व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पापका मय नहीं है, इसलिये पापी हुर्वलके घातक होकर अपने लोमके अर्थ अपना ब अन्यका गुरा करनेमें तत्पर हुए हैं।

तया वे मोक्षमार्ग भक्तियोग और ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते हैं। अब, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते हैं उसका स्वरूप कहा जाता है:—

#### [भक्तियोग मीमांसा]

वहाँ भक्ति निर्मुण-समुण भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं। यहाँ बढ़ैत परबह्मकी मिक्त करना सो निर्मुण भिक्त है; वह इस प्रकार करते हैं—सुम निराकार हो, निरंकन हो, मन-वचनसे अगोचर हो, अपर हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिभाजक हो, अपम क्यारन हो, सर्वके कर्ता-हत्तां हो इत्यादि विशेषणोंसे गुण गाते हैं; सो इनमें कितने ही तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं, उनको सर्वया माननेसे अभाव हो सासित होता है। क्योंकि आकारादि विना वस्तु कैसे होगी? तया कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असम्भवी हैं सो उनका असम्भवपना पहले दिसाया ही है। फिर ऐसा कहते हैं कि—जीववृद्धिसे में तुम्हारा दास है, शासहित्से तुम्हारा अंग हैं, तत्यवृद्धिते ''सू हो में हूँ,'' सो यह तीनों ही भ्रम हैं। यह मिक्त करनेवाला चेतन हैं या जड़ हैं? यदि बसकी है तो मैं दान हूँ ऐमा मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना अपका स्वमाय ठहरा और स्वमाय स्वमाधीक स्वानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना अपका स्वमाय ठहरा और स्वमाय स्वमाधीक स्वानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना अपका स्वमाय ठहरा और स्वमाय स्वमाधीक स्वानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना अपका स्वमाय ठहरा और स्वमाय स्वमाधीक स्व

तादातस्य सम्बन्ध है वहाँ दास और स्वामीका सम्बन्ध कैसे बनता है ? दास और स्वामीका सम्बन्ध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है। तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह अपनी चेतनाका स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा, तव मैं अंश हूँ व "जो तू है सो मैं हूँ" ऐसा कहना झूठा हुआ। और यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना असम्भव है, ऐसी बुद्धि कैसे हुई ? इसलिये "मैं दास हूँ" ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग-अलग पदार्थ हों। और "तरा मैं अंश हूँ" ऐसा कहना वनता ही नहीं। क्योंकि 'तू" और "मैं" ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परन्तु अंश-अंशी भिन्न कैसे होंगे ? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशोंका समुदाय वही अंशी है। और तू हैं सो मैं हूँ—ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने सो कैसे सम्भव है ; इसलिये भ्रम छोड़कर निर्णय करना। तथा कितने नाम ही जगते हें, सो जिसका नाम जपते हें उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामहीका जपना कैसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका अतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारणमें फलकी समानता हो, सो कैसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निर्णय करके पश्चात् भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। इस प्रकार निर्गुणभक्तिका स्वरूप बतलाया।

मक्ति करना । इस प्रकार निर्गुणभक्तिका स्वरूप वतलाया ।

तथा जहाँ काम-कोघादिसे उत्पन्न हुए कार्योंका वर्णन करके स्तुति आदि करें
उसे सगुणभक्ति कहते हैं । वहाँ सगुणभक्तिमें लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक-नायिकाका
करते हैं वैसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णन करते हैं । स्वकीया-परकीया खी
सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप सर्वव्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं । तथा स्नान करती
वियोंके वस्न चुराना, दिध लूटना, स्त्रियोंके पैर पड़ना, स्त्रियोंके आगे नाचना इत्यादि
जिन कार्योंको करते संसारी जीव भी लिजत हों उन कार्योंका करना ठहराते हैं; सो
ऐसा कार्य अतिकामपीड़ित होनेपर ही वनता है । तथा युद्धादिक किये कहते हैं सो यह
कोधके कार्य हैं । अपनी महिमा दिखानेके अर्थ उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्य
हैं । अनेक छल किये कहते हैं सो मायाके कार्य हैं । विपयसामग्री प्राप्तिके अर्थ यत्न किये
कहते हैं सो यह लोभके कार्य हैं । कौतूहलादिक किये कहते हैं सो हास्यादिकके कार्य हैं ।
—ऐसे यह कार्य कोधादिसे युक्त होनेपर ही वनते हैं । इस प्रकार काम-कोधादिसे
उत्पन्न कार्योंको प्रगट करके कहते हैं कि —हम स्तुति करते हैं; सो काम-कोधादिके कार्य ही
स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन ठहरेंगे ? जिनकी लोकमें, शास्त्रमें अत्यन्त निन्दा पायी
जाती है उन कार्योंका वर्णन करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य हुत्रा । हम

पूछते हैं—कोई किसीका नाम तो न कहे, और ऐसे कार्योहीका निरूपण करके कहे कि किसीने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे? यांद भला जानोगे तो एसे कार्य कोई करो, यही बुरा हुआ। पक्षपात रहित न्याय करो। यदि पक्षपातसे कहोगे कि— ठाफुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कार्य किसीलये किये? ऐसे निर्ण करनेमें क्या सिद्धि हुई? कहोगे कि—प्रवृत्ति चलानेके अर्थ किये, तो परस्ती सेवन बादि निर्म कार्यों के प्रवृत्ति चलानेमें आपको य अन्यको क्या कार्य, तो परस्ती सेवन बादि निर्म कार्यों करना सम्भव नहीं है। तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, तो जिसमें दीप नहीं था उसे दीप लगाया। इसिलये ऐसा वर्णन करना तो निन्दा है— स्तुति नहीं है। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणोंका वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते है व उन्हीमें अनुराग आता है। सो काम-कोधादि कार्योंका वर्णन करते हुए आप भी काम-कोधादिक्य होगा अववा काम-कोधादि अनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो भले नहीं हैं। यदि कहोगे—भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया? उनका अनुराग हुए बिना भक्ति केसे की ? यदि यह भाव ही भले हीं तो बहाव्यंको व क्षमादिकको भला किसलिये कहें? इनके तो परस्पर प्रतिप्रधीपना है।

तथा सगुण भक्ति करनेके अर्थ राम-कृष्णादिकी मूर्ति भी मृंगारादि किये, वत्रत्वादि सहित, सी ब्रादि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम-फोषादिमाय प्रगट हो आयें। और महादेवके लिगहीका आकार बनाते हैं। देखो विडम्बना, जिसका नाम लेनेसे लाज आती है, जगव जिसे ढंक रखता है, उसके आकारकी पूजा कराते हैं। यया उसके अच्य जंग नहीं थे ? वरन्तु बहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगट होती हैं। तथा सगुण भक्तिके अर्थ नानाप्रकारकी विषयसामग्री एकत्रित करते हैं। वहाँ नाम ठाफुरका करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजनादि बनाते हैं और ठाफुरको भोग लगाया करते हैं, फिर आप ही प्रसादकी कल्पना करके उसका महाणादि करते हैं। सो यहां पूछते हैं—प्रथम तो ठाफुरके धुधा-लुपाकी पीड़ा होगी; न हो तो ऐसी कल्पना करते सम्भव है ? और धुधादिसे पीड़ित होगा तब ब्याफुल होकर ईस्वर दुःसी हुआ, औरींचा दुःस करते हैं। तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्थण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाफुर दे तब होता है, अपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजा-को भेंट करे, किर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है; परन्तु आप र भेंट करे, वहीं राजा तो कुछ कहे नहीं और आप ही "राजाने मुसे स्वाम दो"-

कहकर उसे अंगीकार करे तो यह खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भिक्त तो हुई नहीं हास्य करना हुआ। फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो ? दो हो तो तूने भेंट की, पश्चात् ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, अपनेआप ग्रहण किसिलये करता है ? और तू कहेगा—ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसिलये मैं ही कल्पना करता हूँ, तो ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। और यदि एक हो तो भेंट करना, प्रसाद कहना झूठा हुआ। एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नहीं होता; इसिलये भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है।

तथा ठाकुरजीके अर्थ नृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुओं में संसारियों के सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुरका लेना और इन्द्रियों के विषय अपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी कल्पना करते हैं सो जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा-गुड़ियों का खेल बनाकर कौतूहल करती हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थक्ष्य गुण नहीं है। तथा बाल-ठाकुरका स्वांग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं—यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें ? ऐसी अनेक विपरीतताएँ सगुण भक्तिमें पायी जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे मिथ्या दिखाया। अब अन्यमत प्रकृपित ज्ञानयोगसे मोक्षमार्गका स्वरूप बतलाते हैं—

### [ज्ञानयोग मीमांसा]

एक अद्वेत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उसका मिथ्यापना तो पहले कहा ही है। तथा अपनेको सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधादिक व शरीरादिकको भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो यह भ्रम है। आप शुद्ध है तो मोक्षका उपाय किसल्यि करता है? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा? तथा अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधादिक होते देखे जाते हैं, और शरोरादिकका संयोग देखा जाता है, सो इनका अभाव होगा तब होगा, वर्तमानमें इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुआ? फिर कहते हैं—मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे—रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटनेपर रस्सी हो है; उसी प्रकार आप तो ब्रह्म ही है, अपनेको अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप ब्रह्म ही है।—सो ऐसा कहना मिथ्या है। यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम

है, और आप काम-फ्रोधादि सहित असुद्ध हो रहा है उसे असुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा ? शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा । सो झूठे भ्रमसे अपनेको सुद्धक्र माननेसे स्या सिद्धि है ? तथा तू कहेगा—यह काम-क्रोघादिक तो मनके घमें हैं, ब्रह्म न्यारा है । तो तुझसे पूछने हैं—मन तेरा स्वरूप है या नहीं ? यदि है तो काम-कोधादिक भी तेरे ही हुए; और नही है तो तू ज्ञानस्वरूप है या जड़ है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन य इन्द्रिय द्वारा ही होता दिखायी देता है। इनके विना कोई ज्ञान वतलाये तो उसे तेरा अलग स्बरूप मार्ने, सो भासित नहीं होता । तथा "मनगाने" पातुसे मन गरद उत्पन्न होता है सो मन तो ज्ञानस्वरूप है; सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला; परन्तु अलग कोई मासित नहीं होता । तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार गैसे करता है ? यह तो बनता नहीं है । तथा तू कहता है-- ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू हीं है या और है ? यदि तू ही है तो तेरे "मैं बह्य हूँ" ऐसा माननेवाला जो जान है वह तो मन-स्वरूप ही है, मनसे अलग नहीं है; और अपनत्व मानना तो अपनेहीमें होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें अपनत्व नहीं माना जाता । सो मनमें न्यारा बन्न है, तो मनस्य ज्ञान बसमें अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि ब्रम और ही है तो तू ब्रह्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोडकर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्धनादि इन्द्रियाँ तो घरीरका स्वरूप है सो जड है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्माका स्य रूप है; उसी प्रकार मन भी मूक्ष्म परमाणुओका पुज है, वह धरीरहीका अंग है। उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाय होते हैं सो सर्व आत्माका स्वस्य है। विशेष इतना-जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोघादिक औपाधिकभाव हैं, उनसे आत्मा अगुद्ध है। जब काल पाकर काम-क्रोधादि मिटेंगे और जानपनेके मन-इन्द्रियकी आधीनता मिटेगी तव केवलज्ञानस्वरूप आत्मा गुद्ध होगा । इसी प्रकार बुद्धि-अहरद्वारा-दिक भी जान लेना; क्योंकि मन और युद्धि आदिक एकार्य है और बहुंकारादिक हैं वे काम-कोधादिकवत् औपाधिकभाव हैं; इनको अपनेसे भिन्न जानना भ्रम है। इनकी अपना जानकर औपाधिकभावोंका अमाव करनेका उद्यम करना योग्य है। तथा जिनसे इनका अभाव न होसके और अपनी महंतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छन्द प्रवर्तते हैं; काम-त्रीवादिक नावींको बदाकर विषयमामिववींने व हिंसादिक कार्योमें ततार होते हैं।

तथा अहंकारादिके त्यागको भी वे अन्यया मानते हैं। सर्वको परवहा मानना, कहीं अपनत्व न मानता उसे अहंकारका त्याग यहलाते हैं सो मिप्पा है; क्योंकि कोई आग

है या नहीं ? यदि है तो आपमें अपनत्व कैसे न मानें ? यदि आप नहीं है तो सर्वको ब्रह्म कौन मानता है ? इसलिये शरीरादि परमें अहंबुद्धि न करना, वहाँ कर्ता न होना सो बहुंकारका त्याग है। अपनेमें अहंबुद्धि करनेका दोष नहीं है। तथा सर्वको समान जानना, किसीमें भेद नहीं करना, उसको राग-द्वेषका त्याग वतलाते हैं वह भी मिथ्या है; क्योंकि सर्व पदार्थ समान नहीं हैं। कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उन्हें समान कैसे मानें ? इसलिये परद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट न मानना सो राग-द्वेषका त्याग है। पदार्थीका विशेष जाननेमें तो कुछ दोष नहीं है। इसी प्रकार अन्य मोक्षमार्गरूप भावोंकी अन्यया कल्पना करते हैं। तथा ऐसी कल्पनासे कुशील सेवन करते हैं, अभक्ष्ण भक्षण करते हैं वर्णीद भेद नहीं करते, हीन किया आचरते हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तते हैं। जब कोई पूछे तब कहते हैं - यह तो शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रारव्व (-भाग्य) है वैसा होता है, अथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है वैशा होता है, हमको तो विकल्प नहीं करना । सो देखो झूठ, आप जान-जानकर प्रवर्तता है उसे तो शरीरका धर्म वतलाता है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है उसे प्रारव्ध (-भाग्य) कहता है, और आप इच्छासे सेवन करे उसे ईश्वरकी इच्छा बदलाता है। विकल्प करता है और कहता है—हमकोतो विकल्प नहीं करना । सो धर्मका आश्रय लेकर विषयकषाय सेवन करना है, इसलिये ऐसी झूठी युक्ति वनाता है। यदि अपने परिणाम किंचित् भी न मिलाये तो हम इसका कर्तव्य न मानें। जैसे - आप घ्यान घरे वैठा हो, कोई अपने ऊपर वस्त्र डाल गया, वहाँ आप किचित् सुखी न हुआ; वहाँ तो उसका कर्त्तव्य नहीं है यह सच है, और आप वस्तको अंगीकार करके पहिने, अपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि अपना कर्तव्य नहीं माने तो कैसे सम्भव है ? तथा कुशील सेवन करना, अभक्ष्य भक्षण करना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले विना होते नहीं; वहाँ अपना कर्तव्य कैसे न मानें ? इसलिये यदि काम-क्रोधादिका अभाव ही हुआ हो तो वहाँ किन्हीं कियाओं में प्रवृत्ति सम्भव ही नहीं है। और यदि काम-क्रोधादि पाये जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव घोड़े हो तद्नुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छन्द होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं है ।

[पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेत्र]

तथा कई जीव पवनादिकी साधना करके अपनेको ज्ञानी मानते हैं। वहाँ इडा, पिगला, सुपुम्णारूप नासिकाद्वारसे पवन निकले, वहाँ वर्णादिक भेरोंसे पवनहीकी पृथ्वी तत्त्वादिरूप कल्पना करते हैं। उसके विज्ञान द्वारा किचित् साधनासे निमित्तका ज्ञान होता है इसलिये जगतको इष्ट-अनिष्ट बतलाते हैं, आप महन्त कहलाते हैं, सो यह

तथा कोई ललाट, भ्रमर और नासिकाके अग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी सादिका ध्यान हुआ कहकर परमार्थ मानता है। वहाँ नेत्रकी पुतली फिरनेसे मूर्तिक वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधनसे किंचित् अतीत-अनागतादिकका ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-आकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्व लौकिक कार्य हैं; देवादिकको स्वयमेव ही ऐसी शक्ति पायी जाती है। इनसे कुछ अपना भला तो होता नहीं है; भला तो विषयकषायको वासना मिटने पर होता है; यह तो विषयकषायका पोषण करनेके उपाय हैं; इसलिये यह सर्व साधन किंचित् भी हितकारी नहीं हैं। इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होता है और हित सधता नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव ही ऐसे साधनमें लगते हैं। तथा किसीको बहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन वतलाते हैं, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते हैं। उद्धवादिकको परम भक्त कहकर उन्हें तो तपका उपदेश दिया कहते हैं और वेश्यादिकको बिना परिणाम (केवल) नामादिकहीसे तरना वतलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं हैं। इस प्रकार मोक्षमार्गको अन्यथा प्ररूपित करते हैं।

## [अन्यमत कल्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा ]

तथा मोक्षस्वरूपको भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं। वहाँ मोक्ष अनेक प्रकारसे वतलाते हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि - वैकुण्ठथाममें ठाकुर-ठकुराणी सहित नाना भोगविलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाय और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है, सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवत विषयासक्त होरहे हैं; सो जैसे राजादिक हैं वैसे ही ठाकुर हुए। तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तब ठाकुरके पराधीनपना हुआ। और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कैसे होगा? इसलिये यह भी नहीं वनता।

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं—ईश्वरके समान आप होता है, सो भी मिथ्या है। यदि उसके समान और भी अलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए। लोकका कर्ता-हत्ती कीन ठहरेगा? सभी ठहरें तो भिन्न इच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा। एक ही है तो समानता नहीं हुई। न्यून है उसको नीचपनेसे उच्च होनेकी आकुलता रही, तब सुखी कैसे होगा? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसारमें होता है, उसी प्रकार छोटा-बड़ा ईश्वर मुक्तिमें भी हुआ सो नहीं बनता।

हवा एक जोड़ देहा कहते हैं कि—धैतुन्जों धीयक बैसी एक ब्योति है। वहाँ लोतिनें ब्देंकि कि बारी है. सो यह भी निष्या है। योजककी ब्दोवि की मूर्तिक बरेतन है, रेही ब्लेटिवर्ड़ कि समार हैं? हम ब्लेटिन ब्लेटि मिक्ते पर यह ब्योति सहते हैं या विन्द्र हो बाटी है हैं यादे एहते हैं तो स्वीति बढ़ती। वायपी, वब बोर्कि हैनाविकन हैचा; बीर क्लि हो बारी है से बरनी सता नष्ट हो ऐस कार्य उपादेम की मार्ने हे एक्टीबरे ऐसा मी बनता बही है।

त्तमा एक मीट रेल बहुते हैं कि—बतन्त बहुत हैं। है, मायाका आवरण । मिटने पर मुक्ति ही हैं, को बहु की किस्सा है : यह कासके अवस्था सहित था तब रहाते एक या कि बहर मा<sup>र</sup> सिंद एक का दो इस हो नायारूप हुआ और अलग था तो माग इरहेंनेज्य बद्दें किन्ता है तब इन्तर बस्तित्व रहता है या नहीं ? भूति रहा। है, दो स्टेंबरों दो इसला डॉन्स्ट इस्त्र फारित होगा, तन संगोग होनेंगे। पिं नहों, परनु जनकी हो कि नहीं हैं । दया बरितल नहीं पहला है तो '1701'' ं होना कोत बहेरा व इसकिये यह की नहीं बनता।

दम किस्से ही दक्ष प्रकारते मोसको पेता भी भारते हैं। भारती भारती भारती नार होनेतर रोज होता है। सो घरीरके लोगभूग अगर आयो भी मेरी र असे अं सा। सम्बोद कि हर होनेपर को देश भाग भूगा है। भे भूग भी भूग भी भाग भी सराव हुझ नन्दें हो कर कर के प्रशासी के हैं। सामत करने ही बलाना बढ़रें हैं जिए की की कि की की का कर कर कर कर की वसाद होता की नाम है तका हो करे हैं। सर्व के आर्थ के आर्थ के लेके हैं। इमेक्वे वह नहीं बन्हा १ इसी ६० १ वर्षेत १०१० १० १० १० वर्षेत्र व्याप मी बुछ बबार्य की बारते करी है केंग्रें में भेरा पहले के ए पान में पान में के हा न देखानुमार देखते हैं। इस प्रसार में स्टार्टिंग प्रति र का विकार र १० व

1. 14 14 14 14 75 7532]

द्या इसी प्रशास मुस्तिमाली के लाई दे हैं कि है कर करे हैं कि जातर वे प्रदेश मुद्देव्यापी, एक विश्वतं भारता भारता भारता । दे हार भारता दे दे नार के मानते हैं। तथा जैसे ये अवतार हैं ये काली है कि को का क्षेत्र हैं। उसे का प्रशाद वे पुच्य-पापका तेमा तेनी जेनी ने के अन्तर हैं। पूर्व के मुताको टहराते हैं। सभा १४० १ वर्ग के पूर कार्यको १८४० हो।

यह सूअर वादिको कहते हैं। सव तियँचादिक हैं। तथा जिस प्रकार वे ईश्वरकी भिक्तसे मुक्ति कहते हैं उसी प्रकार यह खुदाकी भिक्तिसे कहते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं दयाका गोषण, कहीं हिसाका गोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, कहीं कतल करनेका गोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरण करनेका, कहीं विषय सेवनका गोषण करते हैं । तथा जिस प्रकार यह भी गोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं निषय सेवनका गोषण करते हैं उसी प्रकार यह भी गोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं मांस-मिदरा, शिकार आदिका निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंगीकार करना वतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व अंगीकार करना वतलाते हैं। —ऐसे अनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है। यद्यपि नामादिक और और हैं, तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता पायी जाती है। तथा ईश्वर, खुदा आदि मूल श्रद्धानकी तो एकता है और उत्तर श्रद्धानमें वहुत ही विशेष हैं; वहाँ उनसे भी यह विपरीतरूप विषयकपायके पोषक, हिसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसिलये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना। इस प्रकार इस क्षेत्र-कालमें जिस जिस मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रगट किया।

यहाँ कोई कहे कि — यह मृत मिथ्या हैं तो वड़े राजादिक व वड़े विद्यावान इन मतोंमें कैसे प्रवर्तते हैं ?

समाधन:—जीवोंके मिथ्यावासना अनादिसे हैं सो इनमें मिथ्यात्वहीका पोपण है। तथा जीवोंको विषयकपायक्ष्प कार्योंकी चाह वर्तती हैं सो इनमें विषय-कपायक्ष्प कार्योंहीका पोपण है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें विषयकपायक्ष्प प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकिन द्यांवानोंका भो लाँ घकर, पापभी जानकर जिन कर्योंको करना चाहे उन कार्योंको करते धर्म वतलायें तो ऐसे धर्ममें कीन नहीं लगेगा ? इसलिये इन घर्मोंकी विशेष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित् त्र कहेगा—इन घर्मोंमें विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं ? सो जिस प्रकार झोल विये विना खोटा द्रव्य (सिक्का) नहीं चलता, उसी प्रकार सचको मिलाये विना झूठ नहीं चलता, परन्तु सर्वके हित प्रयोजनमें विषयकपायका ही पोपण किया है। जिस प्रकार गीतामें उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तमें शुद्ध निरूपण करके स्वच्छन्द होनेका प्रयोजन दिखाया; उसी प्रकार अन्य जानना। तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्महोकी प्रवृत्ति विशेष होती हैं। देखो, इसकालमें मुसलमान वहुत प्रयान होगये, हिन्दू घट गये; हिन्दुओंमें और तो वढ़ गये, जैनी घट गये। सो यह कालका दोष है। इस प्रकार इस क्षेत्रमें इसकाल मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति वहुत पायी जाती है।

अब, पण्टितपनेके वलसे कल्पित युक्तियों द्वारा नाना गत रणाित हुए हैं, उनमें को तत्त्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं:—

#### [सांख्यमत निराकरण]

वहाँ सांध्यमतमें पच्चीसतत्त्व मानते हैं छ सो गहते हैं —सत्त्व, रजः तमः यह तीन गुण कहते हैं। वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्तता) होता है, रजीगृण द्वारा रिक्ली चंचलता होती है, तमोगुण द्वारा मूढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं । होता अवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम पहन्ति : उससे अहंकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैं। वहाँ पाँच तो बात प्राम्य होती हैं —स्पर्शन, रसना, घाण, चयु, श्रोत्र । तथा एक मन होता है । उन्हें गर कर्मइन्द्रियाँ होती हैं-यचन, चरण, हस्त, लिंग, गुदा । तथा पाँच तन्माना शेषी हैं हप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द । तथा रूपसे अग्नि, रससे जल, गन्धरे पृरक्षे, स्पर्शने क् शब्दसे आकारा—इस प्रकार हुए कहते हैं । इस प्रकार चौबीस तच तो प्रकृतिस्थ≪् इनसे भिन्न निर्मुण कर्ता मोक्ता एक पुरुष है। इस प्रकार पच्चीसतस्य कर्ते 💐 😁 गर किल्पत हैं, वर्योकि राजसादिक गुण आश्रय विना कैसे होंगे ? इनका आवंध को स्टेतन द्रव्य ही सम्मव है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं सो बुद्धि नाम तो अन्तर है और ज्ञानगुणधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इतसे ज्ञान हुआ के कि कार के कि कहें—बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, तब मन तो पहले सीलर्-मान्यसे भेरत और जान अलग कहोगे तो युद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तया जससे अहकार हुनः पर रहे परहरस्यो "में करता हूँ" ऐसा माननेका नाम अडंबार है, ? साधीश्व उपार के तो पहागर होता नहीं है, तो ज्ञानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ? तथा अहमेर का सोलट्रमण्याण कहीं, उनमें पाँच ज्ञानइन्द्रियां कहीं, मो शरीरमें नेत्रादि अधारकार करियां है वे नी पृथ्वी आदिवत् जड् देखी जाती है और व्यादिनके जाननेरूप भण्यतिकार हो सी आनरक हैं, अहंकारका क्या प्रयोजन है ? कोई-कियोको-अहंकार, सुद्दी लाहिल खेलोपे आता है 🏾 वहाँ अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैने सम्भव है ? तथा मन क्या हो अस्तियवद्य ही अन है; वर्षोकि द्रव्यमन धारीरहा है कालन जनस्य है। तथा और अभीरिक्षण कहते हैं सो यह तो शरीरके बंग हैं- मुक्ति हैं। उन्धिक बहुंबारमें इसका सरफ होगा की

प्रकृतिमहासद्वद्यास्त्राच्याः स्टब्स्य । तस्मादि प्रदेशस्य स्वयं स्वतः स्वर्णाः । विकासः (४०),

मानें ? तथा कर्मइन्द्रियां पाँच ही तो नहीं हैं, शरीर के सर्व अंग कार्यकारी हैं। तथा वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं हैं, इसिलये सूंड, पूंछ इत्यादि अंग भी कर्म इन्द्रियां हैं; पाँचहीकी संख्या किसिलये कहते हैं ? तथा स्पर्शादिक पाँच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नहीं हैं, वे तो परमागुओंसे तन्मय गुण हैं; वे अलग कैसे उत्पन्न हुए ? तथा अहंकार तो अमूर्तिक जीवका परिणाम है, इसिलये यह मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुए मानें ? तथा इन पाँचोंसे अग्न आदि उत्पन्न कहते हैं सो प्रत्यक्ष झूठ हैं। रूपादिक और अग्न आदिकके तो सहभूत गुण-गुणी सम्बन्ध है, क्यन मात्र भिन्न हैं, वस्तुभेद नहीं हैं। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भासित नहीं होते, कथन मात्रसे भेद उत्पन्न करते हैं; इसिलये रूपादिसे अग्न आदि उत्पन्न हुए कैसे कहें? तथा कहनेमें भी गुणीमें गुण हैं, गुणसे गुणी उत्पन्न हुआ कैसे माने ?

तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परन्तु उसका स्वरूप अव्यक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे । कैसा है, कहाँ है, कैसे कर्ता-हर्ता है सो वतला । जो वतलायेगा उसीमें विचार करनेसे अन्यथापना भासित होगा । इस प्रकार सांख्यमत द्वारा किल्पत तत्त्व मिथ्या जानना ।

तथा पुरुपको प्रकृतिसे भिन्न जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते हैं; सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुप कोई है हो नहीं। तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक नहीं घटते। प्रकृतिका कर्तव्य माने, आप अकत्ती रहे, तो किसिलिये आप रागादिक कम करेगा? इसिलिये यह नोक्षमार्ग नहीं है।

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। सो पच्चीस तत्त्वोंमें चीवीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा; सो वे तो भिन्न हैं ही; ओर कोई जीव पदार्थ पचीस तत्त्वोंमें कहा ही नहीं। तथा पुरुपहीको प्रकृतिका संयोग होनेपर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हैं, पश्चात् साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है—ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष न ठहरा।

तया प्रकृति पुरुपकी भूल है या किसी व्यंतरीवत् भिन्न ही है, जो जीवको आ लगतो है ? यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्शादिक तत्त्व उत्पन्न हुए कैसे म नें ? और अलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसका ठहरा। पुरुपका कुछ कर्तन्य ही नहीं रहा, तब किसलियं उपदेश देते हैं ? इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या है। तथा वहाँ प्रत्यदा, अनुमान, आगम यह तीन प्रमाण कहते हैं. परन्तु उनके सत्य-असत्यका निर्णय जैनके न्यायग्रन्थोंसे जानना।

तथा इस संख्यमतमें कोई तो ईश्वरको मानते नहीं हैं, कितने ही एक पुरुत हो ईश्वर मानते हैं। विवक्तो, कितने ही नारायणारी देव मानते हैं। अपनी इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मतमें कितने ही उटा घारण करते हैं, कितने ही चोटो रखते हैं; कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कार्य विवत्ने से सुक्ति होते हैं, कितने ही कार्य करते हैं, कितने ही कार्य के कार्य पहिनते हैं; इस्पादि अनेक प्रकारसे भेप घारण करके तस्वज्ञानके आध्ययते गर्तत कहुलाते हैं। इस प्रकार संस्थमतका निरुपण किया।

#### [नैयायिक मत-निराकरण]

तथा शिवमतमें दो भेद हैं—नैयायिक, वेशेषिक, । वहाँ नैयायिकमतमें सोजद् तत्त्व कहते हैं—प्रमाण, प्रमेय, संवय, प्रयोजन, हप्टान्त, सिद्धान्त, अवयय, तकं, निणंन, वाद, जल्प, वितंडा, हेल्वामास, छल, जाित, निग्रहस्थान । वहाँ प्रमाण चार प्रवारके कहते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । तथा आत्मा, देह, अयं, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं । तथा "यह क्या है ?" उसका नाम सशय हैं । जिमके अयं प्रवृत्ति हो मो प्रयोजन हैं । जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो हप्टान्त हैं, हप्टान्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त हैं । तथा अनुमानके प्रतिवा आदि पाँच अंग वह अवयय हैं । संतय दूर होनेपर किसी विचारसे ठीक हो सो तकं हैं । प्रधात प्रतीतिक्ष्य जानना सो निणंय है । आचाय-पिष्यमें परा-प्रति-'पक्ष द्वारा अभ्यास सो बाद हैं । जाननेकी इच्छारूप कथामें जो छल-बाति आदि दूपण हो सो जल्प हैं । प्रतिपक्ष राह्ति वाद सो वितंडा है । सच्चे हेतु नहीं है ऐसे असिद्ध आदि भेद सिह्त हेत्यामास है । छलसहित वचन सो छल है । सच्चे दूपण नहीं हैं ऐसे दूपणा-भास सो जाित है, जिससे प्रतिवादीका निग्रह हो सो निग्रह स्थान हैं ।

इस प्रकार संदायदि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो हैं नहीं। शानका निर्णय करनेको व बाद द्वारा पांडित्य प्रगट करनेको कारणपूत विचाररूप तत्त्व कहे हैं, सो इनसे परमार्थकार्य क्या होगा? काम-त्रोपादि भावयो गिटाकर निराकुरु होना सो वार्य है; वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिसाया नही है पडिताईकी नाना युक्तियाँ यनायों, सो यह भी एक वातुर्य है; इसल्ये यह तत्त्वपूत नही हैं।

फिर कहोगे—इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्त्रोंका निर्णय नहीं कर गर्ने इसलिये यह तत्त्व कहे हैं; सो ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैं व्याकरण पढ़नेसे अर्थका निर्णय होता है, व भोजनादिकके अधिकारी भी कहते हैं कि—भोजन करनेसे धरीरकी स्थिरता होनेपर तत्त्व निर्णय करनेमें समर्थ होते हैं सो ऐसी प्रक्ति कार्यकारी नहीं है। तथा यदि कहोंगे कि—व्याकरण, भोजनादिक तो अवस्य तत्त्वज्ञानको कारण नहीं हैं; लौकिक कार्य साधनेको कारण हैं; सो जैसे यह हैं उसी प्रकार तुम्हारे कहे तस्त्व भी लौकिक (कार्य) साधनेको ही कारण होते हैं। जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु—पुरुषादिमें संशयादिकका निरूपण किया। इसलिये जिनको जाननेसे अवस्य काम-कोधादि दूर हो, निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तस्त्व कार्यकारी हैं। फिर कहोंगे कि—प्रमेय तस्त्वमें आत्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं, प्रमितिका विषय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तस्त्व किसलिये कहे ? आत्मा आदि तस्त्व कहना थे।

तथा आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भासित होता है। जैसे आत्माके दो भेद कहते हैं—परमात्मा, जीवात्मा। वहाँ परमात्माको सर्वका कर्ता वतलाते हैं। वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि—यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न हीं है, क्योंकि ऐसा अनुमानान्तर सम्भव है। यह सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें अकार्यरूप पदार्थ भी हैं। जो अकार्य हैं सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, जैसे—मूर्य विम्बादिक। क्योंकि अनेक पदार्थोंके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिक द्वारा किये होते हैं, कोई अकृत्रिम हैं सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर हैं इसलिये ईश्वरको कर्त्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्माको प्रत्येक शरोर भिन्न-भिन्न कहते हैं, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पश्चात् भी भिन्न ही मानना योग्य है। विभेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार अन्य तन्त्रोंको मिथ्या प्ररूपित करते हैं, तथा प्रमाणादिकके स्वरूपको भी अन्यथा कल्पना करते हैं वह जैन प्रन्थोंसे परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार नैयायिक मतमें कहे कल्पत तन्त्र जानना।

# [वैशेपिकमत निराकरण]

तथा वैशेषिकमतमें छह तन्त्र कहे हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सम-वाय। वहाँ द्रव्य नौ प्रकार है—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । वहीं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके परमाणु भिन्न-भिन्न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; उनसे कार्यरूप पृथ्वी आदि होते हैं सो अनित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षारितं विख्य है। इंधनरूप पृथ्वी आदि होते हैं सो अनिक्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षारितं विख्य है। इंधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप होते देसे जाते हैं, अग्निके परमाणु उत्तरूप पृथ्वी होते देसे जाते हैं। जलके परमाणु मुक्ताफल (मोतो) रूप पृथ्वी होते देसे जाते हैं। फिर यदि तू कहेगा—वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उत्तरूप होते हैं, सो प्रत्यक्षको असत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रवल युक्ति कह तो इसी प्रकार मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसल्यि सव परमाणुओंकी एक पुद्मालरूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अयस्यारूप परिणमित होती है।

तया इन पृथ्वी आदिका कहीं पृथक घरीर ठहराते हैं, सी मिथ्या हो है; क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिण्ड है, इनका धरीर अन्यत्र, यह अन्यत्र ऐसा सम्भव नहीं है इसलिये यह मिय्या है। तथा जहाँ पदायं अटके नहीं ऐसी जो पोल उसे आकाश कहते हैं; क्षण, पल आदिको काल कहते है, सो यह दोनों ही अवस्तु है; यह सत्तारूप पदार्थ नहीं है । पदार्थीके क्षेत्र-परिणमनादिकका पूर्वारर विचार करनेके अर्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा कुछ है ही नहीं; प्राकाशमें खण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते है । तथा आत्मा दो प्रकारमे कहते है, मो पहले निरूपण किया ही है। तथा मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है। भावमन तो भानरूप है सो आत्माका स्वरूप है, द्रव्यमन परमाणुओंका पिण्ड है सो शरीरका अंग है। इस प्रकार यह द्रव्य कित्पत जानना । तथा चौवीस गुण कहते है-स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, भन्द, संरया, विभाग, संयोग, परिणाम, पृयनत्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेप, रनेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व । सो इनमें स्पर्शादिक गुण तो परमाणुओंमें पाये जाते हैं; परन्तु पृथ्वीको गंधवतो ही कहना, जलको मीत स्पर्तवान ही कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योंकि किसी पृथ्वीमे गधकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई जल उष्ण देखा जाता है--इत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध है। तमा मध्दको आकामका गुण कहते हैं सो मिथ्या है; सब्द तो भीत आदिसे एकता है, इसलिये मूर्तिक है और आकाश अमृतिक सर्वेट्यापी है। भीतमें आकाश रहे और शब्द गुण प्रवेश न कर गर्क यह कैसे बनेगा ? तया संख्यादिक हैं सो यस्तुमें तो कुछ है नहीं, अन्य पदार्पकी अपेक्षा अन्य पदार्थकी हीनाधिकता जाननेको अपने ज्ञानमे संख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार करते हैं। तथा युद्धि आदि हैं सो आत्माका परिणमन है, यहाँ बुद्धि नाम शानका है सो आत्माका गुण है ही, और मनका नाम है तो मन तो द्रव्योमें कहा ही या, यहाँ गुण

किसलिये कहा ? तथा मुखादिक हैं सो आत्मामें कदाचित् पाये जाते हैं, आत्माके लक्षणभूत तो यह गुण हैं नहीं, अव्याप्तपनेसे लक्षणाभास हैं। तथा स्निग्धादि पुद्गल-परमाणुमें पाये जाते हैं, सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसिलये स्पर्श गुणमें गिमत हुए, अलग किसिलये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुण जलमें कहा, सो ऐसे तो अग्नि आदिमें उर्ध्वगमनत्वादि पाये जाते हैं। या तो सर्व कहना थे या सामान्यमें गिमत करना थे। इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित हैं।

तथा कर्म पांच प्रकारके कहते हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकृंचन, प्रसारण, गमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ हैं; इनको अलग कहनेका अर्थ क्या ? तथा इतनी ही चेष्टाएँ तो होती नहीं हैं, चेष्टाएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैं। तथा इनको अलग ही तत्त्व संज्ञा कही, सो या तो अलग पदार्थ हों तो उन्हें अलग तत्त्व कहना था, या काम-क्रोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नहीं हैं। और ऐसे ही कह देना हों तो पाषाणादिककी अनेक अवस्थाएँ होती हैं सो कहा करो, कुछ साध्य नहीं है।

तथा सामान्य दो प्रकारसे है—पर और अपर। वहाँ पर तो सत्तारूप है, अपर द्रव्यत्वादिरूप है। तथा जिनको नित्य द्रव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; अयुतसिद्ध सम्वन्धका नाम समवाय है। यह सामान्यादिक तो वहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक वस्तुमें भेदकल्पना द्वारा व भेदकल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अपने विचारहीमें होते हैं, कोई अलग पदार्थ तो हैं नहीं। तथा इनके जाननेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नहीं है, इसिलये इनको तत्त्व किसिलये कहा ? और ऐसे ही तत्त्व कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अनन्त धर्म हैं व सम्बन्ध, आधारादिक कारकोंके अनेक प्रकार वस्तुमें सम्भवित हैं, इसिलये या तो सर्व कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना थे। इसिलये यह सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे हैं। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा कहे तत्त्व किल्पत जानना। तथा वैशेपिक दो ही प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। सो इनके सत्य-असत्यका निर्णय जैन न्याय ग्रन्थोंसे% जानना।

तथा नैयायिक तो कहते हैं – विषय, इन्द्रय, बुद्धि, शरीर, सुख, दु:खोंके अभावसे आत्माकी स्थिति सो मुक्ति हैं। और वैशेषिक कहते हैं – चीवीस गुणोंमें बुद्धि

<sup>\*</sup> देवागम, युनत्यानुशासन, अष्टसहसी, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, तत्त्वार्थश्लोकवातिक, राजवातिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रादि दार्शनिक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये।

बादि नी गुणोंका अभाव सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धिका अभाव कहा, सो बुद्धि नाम जानका है और ज्ञानका अधिकरणक्ता आत्माका लक्षण कहा या; अब ज्ञानका अभाव होनेपर लक्षणका अभाव होनेसे लक्ष्यका मी अभाव होगा, तव आत्माकी स्थिति किस प्रकार रही ? और यदि बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानहर है हो, और इट्यमन परीरहण है सो मुक्त होनेपर इव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड़ इय्यमनका नाम बुद्धि कसे होगा ? तथा मनवत् ही इन्दियौं जानना। तथा विषयका अभाव हो, तो स्पर्धादि विषयोंका जानना मिटता है, तव ज्ञान किसका नाम ठहरेगा ? और उन विषयोंका अभाव होगा तो लोकका अभाव होगा । तथा सुराका अभाव ग्राम हो से सुराकहोंके अर्थ उपाय करते हैं, उसका जय अभाव होगा, तव उपादेय कसे होगा ? तथा यदि वहाँ आकुलतामय इन्द्रियजनित सुलका अभाव हुआ कहें तो यह सत्य दैं; नर्योंकि निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुल तो वहाँ सम्पूर्ण सम्मव है, इसल्प्ये मुगका अभाव नहीं है। तथा दारीर, दु:ख, हेपादिकका वहाँ अभाव कहते हैं सो सत्य है।

तथा शिवमतमें कर्ता निर्मुण ईश्वर निव है, उसे देव मानते हैं; सो उसके स्वरूपका अन्ययापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना । तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिह्नों सहित भेप होते हैं सो आचारादि भेदसे चार प्रकार हैं: —मैव, पागुपत, महाप्रती, कालमुख । सो यह रागादि सहित हैं इबलिये मुलिंग नहीं हैं। इस प्रकार शिवमतका निरूपण किया। अब मीमागक मतका स्वरूप कहते हैं।

#### [ मीमांसक मत निराकरण ]

मीमांमक दो प्रकारके हैं: —बहाबादी और कर्मबादी। वहाँ पहागदी तो "यह यवं बहा है, दूसरा कोई नहीं हैं" ऐसा वेदान्तमें अद्धेत बहाको निर्पार करते हैं; तथा ' आत्मामें लय होना सो मुक्ति" कहते हैं। इनका मिखावना पहले दिसाया है मो विचारना। तथा कर्मवादी किया, आचार, यज्ञादिक कार्योक्त कर्तव्यनना प्रप्रित करते हैं सो इन कियाओंमें रागादिकका सद्भाव पाया जाता है, इमल्विये यह पाये नुष्प भो कार्यकारी नहीं हैं। तथा वहाँ 'मट्ट' और 'प्रभाकर' द्वारा को हुई दो पद्धितयौ है। यहां भट्ट तो छह प्रमाण मानते हैं —प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, क्यिंपित, असाव। तथा प्रभाकर अभाव विना पाँच हो प्रमाण मानते हैं, सो इनका सत्यासत्यनना जैन जायोंकि जानना। तथा वहाँ पट्टमं सहित बहासूत्रके पारक, गूडके अधादिक त्यागे, गृहस्वाधम है नाम जिनका ऐसे मट्ट हैं। तथा वेदान्तमें यशोषवीत रहित विप्रमक्षादिकके ग्राही.

भगवत् है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं — कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस । सो यह कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-श्रद्धानका मिथ्यापना और रागादिकका सदभाव इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं है।

### [ जैमिनीयमत निराकरण ]

तथा यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं:-

सर्वज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निर्णय होता है। इसिलये पहले वेदपाठ द्वारा कियामें प्रवर्तना वह तो नोदना (प्रेरणा), वही है लक्षण जिसका ऐसे धर्मका साधन करना। जैसे कहते हैं कि—"स्वः कामोऽग्नि यजेत्" स्वर्गाभिलाषी अग्निको पूजे, इत्यादि निरूपण करते हैं।

यहाँ पूछते हैं—शैव, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेदको मानते हैं, तुम भी मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तस्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायो जाती है सो नया कारण है ? यदि वेदहीमें कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी प्रमाणता कैसे रही ? और यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर झगड़-निर्णय करके एकको वेदका अनुसारी अन्यको वेदसे पराङ्मुख ठहराओ। सो हमें तो यह भासित होता है—वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण है। इसलिये उसका अपनी-अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करके अलग-अलग मतोंके अधिकारी हुए हैं। परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण कैसे करें ? तथा अग्नि पूजनेसे स्वर्ग होता है, सो अग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी ? इशी प्रकार अन्य वेदवचन प्रमाणविरुद्ध हैं। तथा वेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वज्ञ नयों नहीं मानते ? इत्यादि प्रकारसे जैमिनीयमत कल्पित जानना।

### [ बौद्धमत निराकरण ]

अव बौद्धमतका स्वरूप कहते हैं:—

वौद्धमतमें चार आर्यसत्यक प्ररूपित करते हैं—दुःख, आयतन, समुदाय, मार्ग। वहां संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है। वह पांच प्रकार × का है—विज्ञान,

दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः।
 मार्गदचेत्यस्य च व्यास्या क्रमेण श्रूयतामतः।। ३६।।

<sup>×</sup> दुःसं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्चप्रकीतिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारीरूपमेव च ॥ ३७॥ वि. वि.

वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप । वहाँ रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुल-दु:लका अनुभवन करना सो वेदना है, सोतेका जागना सो संगा है, पढ़ा या उमे बाद करना सो संस्कार है, रूपका धारण सो रूप∗ है। यहाँ विज्ञानादिको दुःस कहा सो निष्ना है, दुःख तो काम-कोषादिक हैं, ज्ञान दुःख नहीं है । यह तो प्रत्यक्ष देगते हैं कि-किमीके ज्ञान योड़ा है और क्रोध-लोभादिक बहुत हैं सो दु:खी है, किमीके झान बहुत है फाम-क्रोधादि अल्प हैं व नहीं हैं सो सुसी हैं। इसलिये विज्ञानादिक दुःस नहीं है। नया आयतन बारह कहे हैं-पाँच इन्द्रियाँ और उनके शब्दादिक पाँच विषय, एक मन और एक धर्मायतन । सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं? सबको क्षणिक कहते हैं, तो इनका क्या प्रयोजन है ? तथा जिससे रागादिकके गण उत्पन्न होते हैं ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहाँ अहंरूप आत्मा और मगरूप आत्मीय जानना, परन्तु क्षणिक माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा सर्व संस्कार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु बहुत काल स्यायी कितनी ही बस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा-एक अवस्था नहीं रहती; सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षणस्यायी है। तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं, परन्तु यह ती होता दिखायी नही देता, हम कैसे मानें ? तथा बाल-बृद्धादि अवस्थामें एक आत्माका अस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्ता कैसे मानते हैं? यदि तू कहेगा-संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हैं? जिसके हैं वह नित्य है या क्षणिक है? नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हैं? क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है उस संस्कारकी परम्परा कैसे कहते हैं ? तथा सर्व क्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ । तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फळको आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, किसलिये इस मार्गमें प्रवर्तता है ? तथा तेरे मतमें निरयंक शास्त्र किसलिये बनाये ? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके अर्थ दिया जाता है। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है।

तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद अर्थात् निरोध उसे मोक्ष करे हैं। परन्तु क्षणिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है ? और रागादिकका अमाव हो?

क्षं पंचेन्द्रियाण्यर्याः पंचाविद्याण्यतेव च ।
 तद्विज्ञानाश्रया क्ष्यप्रसादादनद्वरादयाः ।। ७ ।।
 येदनानुमयः संद्या निमित्तोत्वरहुणात्मिका ।
 संस्कारस्कायदन्वनुम्योत्वे संस्कारास्त इमे त्रय ।। १५ ।।
 विज्ञाने प्रति विज्ञानियाः.....।

तो हम भी मानते हैं, परन्तु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव होनेपर तो अपना अभाव होगा, उसका उपाय करना कैसे हितकारो होगा? हिताहितका विचार करनेवाला तो ज्ञान हो है, सो अपने अभावको ज्ञानी हित कैसे मानेगा? तथा बौद्धमतमें दो प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। इसके सत्यासत्यका निरूपण जैन शास्त्रोंसे जानना। तथा यदि ये दो हो प्रमाण हैं तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ किया? प्रत्यक्ष-अनुमान तो जोव आप ही कर छेंगे, तुमने शास्त्र किसलिये बनाये? तथा वहाँ सुगतको देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विकियारूप स्थापित करते हैं सो विडम्बनारूप है। तथा कमण्डल और रक्ताम्बरके घारी, पूर्वाह्ममें भोजन करनेवाले इत्यादि लिंगरूप वौद्धमतके भिक्षुक हैं; सो क्षणिकको भेष घारण करनेका क्या प्रयोजन? परन्तु महंतताके अर्थ कित्यत निरूपण करना और भेष घारण करना होता है।

इस प्रकार वीद्धोंके चार प्रकार हैं—वैशाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यिमक। वहाँ वैशापिक तो ज्ञान सहित पदार्थको मानते हैं; सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायो देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। योगाचारोंके आचारसहित बुद्धि पायी जाती है तथा माध्यिमक हैं वे पदार्थके आश्रय विना ज्ञानहींको मानते हैं। वे अपनी-अपनी कल्पना करते हैं, परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध-मतका निरूपण किया।

# [चार्वाकमत निराकरण]

ं अत्र चार्त्राकमतका स्वरूप कहते हैं—

कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, अधर्म, मोक्ष है नहीं, पुण्य-पापका फल है नहीं, परलोक है नहीं यह इन्द्रियगोचर जितना है वह लोक है; —ऐसा चार्वाक कहता है; सो वहाँ उससे पूछते हैं —सर्वज्ञदेव इस काल-क्षेत्रमें नहीं हैं या सर्वदा सर्वत्र नहीं हैं? इस काल क्षेत्रमें तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वकाल क्षेत्रमें नहीं हैं ऐसा जानना सर्वज्ञ-के बिना किसके हुआ? जो सर्व क्षेत्र-कालको जाने वही सर्वत्र, और नहीं जानता तो निपंध कंसे करता है? तथा धर्म-अधर्म लाकमें प्रसिद्ध हैं। यदि वे कितत हों तो सर्व-जन-सुत्रसिद्ध केंसे होते? तथा धर्म-अधर्म ल्प परिणित होतो देखो जातो है, उससे वर्तमानहीं मुखी-दु:खो होते हैं; इन्हें कंसे न मानें? और माक्षका होना अनुमानमें आता है। को गदिक दोप किसीके हीन हैं, किसीके अधिक हैं तो मालूम होता है किमोके इनको नास्ति भो होती होगो। और ज्ञानादि गुण किसाके हीन किसीके अधिक

मासित होते हैं, इसिलये मालूम होता है किसीके सम्पूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार जिसके समस्त दोपको हानि, गुणोंकी प्राप्ति हो वही मोधअवस्या है। तथा पुण्य-पापका फल भी देखते हैं। कोई उद्यम करने पर भी दिर्दी रहता है, किसीके स्वयमेव लक्ष्मी होती है। कोई सरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसीके विना हो यत्न निरोगता रहती है; इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारण कोई तो होगा? जो इसका कारण वही पुण्य-पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-अनुमानमे भारित होता है। व्यंतरादि हैं वे ऐसा कहते देरी जाते हैं—"मैं अमुक था सो देव हुआ हूँ।" तगा वू कहेगा—"यह तो पवन है, 'सो हम तो "मैं हूँ" इत्यादि चितामाव जिसके आक्ष्मसे पाये जाते हैं उसीको आत्मा कहते हैं। तू उसका नाम पवन कहता है, परन्तु पवन तो भीत आदिन अटकती है, आत्मा मुंदा (वन्द) होने पर भी अटकता नहीं है, इसिलये पवन कैंने मानें? तथा जितना इन्द्रियगोचर है जना ही लोक कहता है, परन्तु तेरे इन्द्रियगोचर तो पोड़े सभी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा-सा अतीत-अनागत काल—ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी पदार्य नहीं हो सकते, और दूर देशकी व बहुतकालको वार्ते परम्परासे मुनते ही है, इसिलये सवका जानना तेरे नहीं है, तु इतना ही लोक किस प्रकार कहता है?

तथा चार्वाकमतमें कहते हैं कि पृथ्वो, अप, तेज, यायु, आकाश मिल्टनेंगे चितना हो आती है। सो मरने पर पृथ्वो आदि यहाँ रहे, चेतनायान पदार्थ गया मां व्यंतरादि हुआ, जो प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न देखें जाते है। तथा एक शरीरमें पृथ्वो आदि तो भिन्न-भिन्न भासित होते हैं, चेतना एक भासित होती है। यदि पृथ्वो आदिक आधारसे चेतना हो तो हाड़, रक्त उच्छ्वासादिक के अलग-अलग चेतना होगी। तया हाय आदिकों काटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। तथा आहंकार, युद्धि तो चेतनाके हैं, सो पृथ्वो आदिक्ष प्रतिर ती यहाँ हो रहा, नव व्यंतरादि पर्यायमें पूर्वपर्यायका अहंपना देखा जाता है सो किस प्रकार होता हैं? तथा पूर्वपर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किसके गाय गया? जिनके साथ जानना गया वही आहमा है।

तथा चार्वाकमतमे साना, पीना, भीग-विष्टास करना इत्यादि स्वन्छन्द पृतिका उपदेश है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवर्तना है। वहीं शासादि बनाकर बना मन्य होनेका उपदेश दिया ? तू बहेगा-तपस्चरण, पील, संयगादि छुट्टानेके सर्व उपदेश दिया तो इनकायोंमें तो कथाय घटनेसे आगुलता घटती है, इग्रलिये यही गुसी होना हैं। है, तथा यश आदि होता है, तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है ? विषयासक्त जीवोंको सुहाती वातें कहकर अपना व औरोंका बुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द होकर विषय सेवनके अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चार्वाकमतका निरूपण किया।

### [ अन्यमत निराकरण उपसंहार ]

इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं वे झूठी किल्पत युक्ति बनाकर विषय-कषाया-सक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये हैं; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता है। तथा एक जिनमत हैं सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है, सर्वज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित हैं, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोंका भला होता है। ऐसे जिनमतमें जीवादि तन्वोंका निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं; सर्वज्ञ-वीतराग अहँतदेव हैं; वाह्य-अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रन्थमें आगे विशेष लिखेंगे सो जानना।

यहाँ कोई कहे-तुम्हारे राग-द्वेष है, इसलिये तुम अन्यमतका निषेध करके अपने मतको स्थापित करते हो। उससे कहते हैं---

यथार्थ वस्तुका प्ररूपण करनेमें राग-द्वेष नहीं है। कुछ अपना प्रयोजन विचारकर अन्यथा प्ररूपण करें तो राग-द्वेष नाम पाये।

फिर वह करता है-यदि राग-द्वेष नहीं है, तो अन्यमत बुरे और जैनमत भला ऐसा किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सबको समान जानों, मतपक्ष किसलिये करते हो ?

उससे कहते हैं— बुरेको बुरा कहते हैं, भलेको भला कहते हैं, इसमें राग-द्वेष वया किया ? तथा बुरे-भलेको समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्यभाव नहीं है।

फिर वह कहता है कि—सर्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको समान जानना ?

उससे कहते हैं—यदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहें ? एकमतमें तो एक प्रयोजनसहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है ? परन्तु प्रयोजन ही भिन्न-भिन्न हैं सो वतलाते हैं—

#### [अन्यमवासे जैनमवकी तुलना]

जैनमतमें एक वीतरागमावक पोपणका प्रयोजन है, सो कपाओंमें, लोकादिकके निरूपणमें, आचरणमें, व तत्त्वोंमें जहाँ-तहाँ वीतरागताकी ही पृष्टि की है। तथा अन्य-मतोंमें सरागमावके पोपणका प्रयोजन है; वर्गोंक कितरत रचना कपायी जीव ही करते हैं और अनेक युक्तियाँ बनाकर कपायमावहींका पोपण करते हैं। जैसे-अर्द्धत बहावादी सर्वकी यहा मानने द्वारा, सांस्थमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानकर अपनेको मुद्ध ककत्ती मानने द्वारा और शिवमती तत्त्व जाननेहींसे सिद्धि होना मानने द्वारा, गोमांसक कपायजनित आचरणको धर्म मानने द्वारा, बीद्ध क्षणिक मानने द्वारा, चार्चाक परलेकादि न मानने द्वारा विषयभोगादिष्य कपायकायोंमें स्वच्छन्द होनेका हो पोपण करते हैं। यद्यपि किसी स्थानपर कोई कपाय घटानेका भी निरूपण करते हैं, तो छन छल्से क्षन्य किसी कपायका पोपण करते हैं। जिस प्रकार—गृहकार्य छोड़कर परमिश्वरा अजन करना छहराया और परमेदवरका स्वस्प मरागी छहराकर उनके आध्यमे अपने विषय-कपायका पोपण करते हैं तथा जैनधर्ममें देव-गृद-धर्मादिक्का स्वरूप वीनगा ही निरूपण करके केवल वीनरागताहीका पोषण करने हैं नो यह प्रगट है। हम क्या गहें? अन्यमती अर्तृहरिने भी वैराग्य प्रवरणमें एसा कहा है—

पको® रागिषु राजते वियतमाटेडार्द्यारी हरो, नीरागेषु जिनो विश्वक्तल्लनासङ्गो न पस्मास्परः । दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषव्यासक्तमुग्यो ननः, शेषः कामविद्यंवितो हि विषयान भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः ॥ १ ॥

इसमें सरागियोंमें महादेवको प्रधान कहा और बीतरागियोंमें जिनदेशको प्रधान कहा है। तथा सरागभाव और बीतरागभावोंमें परस्पर प्रतिपक्षीपना है। यह दोनों भन्ने नहीं हैं, परन्तु इनमें एक ही हितकारी है और वह वीतरागभाव ही है, जिसके होनेसे तरकाल बाबुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है। जिससे बागामी मला होना केवल हम हो नहीं कहते किन्तु सभी मतवाले कहते हैं। सरागमाव होनेगर तरकाल

रागी पुरुषोमें तो एक महादेव द्योमित होता है, जिमने अपनी प्रियतमा पार्वतीयो आपे गरीरमें
पारण कर रता है और केतरागियोंमें जिनदेव द्योभित है जिनके समान क्षियोंचा मंग छोटनेवाना
दूसरा कोई नहीं है। केव छोग तो दुनिवार कामरेवके वावरण गानि विपत्ते प्रक्रिण हुए हैं की
नामकी विडम्बनासे न तो विवयोंनी नछोशीत भोग हो मनते हैं और न छोड़ ही सनते हैं।

आकुलता होती है, निदनीक होता है और आगामी बुरा होना भासित होता है; इसलिये जिसमें वीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही इष्ट है। जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे अन्यमत अनिष्ट हैं; इन्हें समान कैसे मानें?

तथा वह कहते हैं कि—यह तो सच है, परन्तु अन्यमतकी निन्दा करनेसे अन्यमती दु:खी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसिलये निन्दा किसिलये करें ?

वहाँ कहते हैं कि —हम कषायसे निन्दा करें व औरोंको दुःख उपजायें तो हम पापी ही हैं; परन्तु अन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके अतत्त्रश्रद्धान हढ़ हो, जिससे संसारमें जीव दुःखी होंगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुःख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? जैसे—मदिराकी निन्दा करनेसे कलाल दुःखी हो, कुशीलकी निन्दा करनेसे वेश्यादिक दुःख पायें और खोटा-खरा पहिचाननेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दुःखी हो तो क्या करें? इसी प्रकार यदि पापियोंके भयसे धर्मोपदेश न दें तो जीवोंका भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पायें? तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जायेंगे। हमें तो अपने परिणामोंका फल होगा।

तया कोई कहे—प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंका अन्यथा श्रद्धान करनेसे मिण्यादर्शनादिक होते हैं, अन्य मतोंका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिण्यादर्शनादिक होंगे ?

समाधान:—अन्यमतोंमें विपरीत युक्ति वनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप यथायं भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया है? जीवादि तत्त्वोंका यथायं स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो जीव वीतरागी नहीं हैं और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी महंतता मनानेके अर्थ किएत युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वेतब्रह्मा-दिकके निरूपण द्वारा जीव-अजीवके और स्वच्छन्दवृक्तिके पोषण द्वारा आस्रव-संवरादिकके और सक्पायीवत् व अचेतनवत् मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके अयथार्थ श्रद्धानका पोषण करते हैं; इसलिये अन्यमतोंका अन्यथापना प्रगट किया है। इनका अन्यथापना भासित हो तो तत्त्वश्रद्धानमें रुचिवान हो, और उनकी युक्तिसे भ्रम उत्पन्त न हो। इस प्रकार अन्यमतोंका निरूपण किया।

[ अन्यमविके ग्रन्योदरणींसे चैनधर्मकी माचीनता और समीचीनता ] अब अन्यमर्तोके शास्त्रोंकी ही साक्षीसे जिनमतको समोचीनता व प्राचीनता प्रगट करते हैं—

बड़ा योग वासिष्ठ छत्तीस हजार इलोक प्रमाण है, उसके प्रपम वैराग्य प्रकरणमें अहंकार निषेघ अध्यायमें वसिष्ठ और रामके संवादमें ऐसा कहा है—

रामोवाच--

"नार्ड रामो न में वांछा भावेषु च न में मनः । श्रांतिमास्यातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा≄ ॥ १ ॥"

इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीने जिनदेवका उत्तमपना प्रगट हुआ और प्राचीनपना प्रगट हुआ। तथा "दक्षिणामूर्ति-सहसनाम" में कहा है---

शिवोवाच---

"जनमार्गरतो जैनो जितकोधो जितामयः ।"

यहाँ भगवत्का नाम जैनमागेमें रत और जैन कहा, सो इसमें जैनमागेको प्रधानता व प्राचीनता प्रगट हुई । तथा "वैशम्पायनसहस्रनाम" में कहा है—

"कालनेमिर्स्का वीरः शुरः जीरिर्निनेध्वरः ।"

यहाँ भगवान्का नाम जिनेदवर गहा, इसलिये जिनेदवर भगवान हैं। तथा दुर्वासाक्टपिकृत "महिम्निस्तोत्र" में ऐसा कहा है—

> तचार्धन्मुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मक्रमेरवरी । कचोर्डन पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धा शिवस्त्वं गुरु। ॥ १ ॥

यहाँ—"अरहंत तुम हो" इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये अरहंतके 'भगवानपना प्रगट हुआ । तथा "हनुमन्नाटक" में ऐसा कहा है—

> यं क्षत्राः सद्वपासते दिव इति ब्रह्मेति वेशन्तिनः बीदा युद्ध इति ममाणपटवः करेति नैपापिकाः ।

अर्थात् मैं राम नहीं है, मेरो कुछ इच्छा नहीं है और आयों या पदायों मेरा मन नहीं है >
 मैं ता जिनदेवके समान अपनी आरमामें ही शान्ति स्वापना करना पारता है ।

अर्धनित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः । सोऽयं वो विद्धातु वांछितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुक्षः ॥ १ ॥

यहां छहों मतोंमें एक ईश्वर कहा वहां अरहन्तदेवके भी **ईश्वरपना** प्रगट किया ।

यहाँ कोई कहे—जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमें एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो ।

प्रकार तुम मा माना ।

उससे कहते हैं—तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसिलये तुम्हारे मतमें अरहन्तके ईरवरपना सिद्ध हुआ । हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवादिकको ईश्वर मानें । जैसे-कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाये, कोई झूठे रत्न दिखाये । वहां झूठे रत्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके अर्थ समान कहता है; सच्चे रत्नवाला कैसे समान माने ? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिकका निरूपण करता है, अन्यमती झूठे निरूपित करता है । वहां अन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थ सर्वको समान कहता है, परन्तु जैनो कैसे मानें ? तथा "रुद्रयामलतंत्र" में भवानी सहस्रनाममें ऐसा कहा है-—

"कुण्डासना जगद्धात्री युद्धमाता जिनेश्वरी । जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा इंसवाहिनी ॥ १॥"

यहाँ भवानीके नाम जिनेक्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना प्रगट किया। तथा 'गणेश पुराण' में ऐसा कहा है—

"जैनं पशुपत सांख्य "

तथा व्यासकृत सूत्रमें ऐसा कहा ् -

"जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयं प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः ॥

इत्यादि उनके शास्त्रोंमें जैन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीनपना भासित होता है। तथा भागवतके पंचमस्कंधमें ऋषभावतारका वर्णन + है। वहाँ उन्हें करणा-

क्ष यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका तीसरा क्लोक है। इसमें बताया है कि जिसको शैव लोग शिव कहकर, पैदान्ती ब्रह्म कहकर, बीद्ध बुद्धदेव कहकर, नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन कहकर और मीमांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करें। क्ष प्ररूपयन्ति स्याद्धादिन: इति लरहा प्रती पाठ:।

<sup>÷</sup> भागवत स्वतंत्र ५ अध्याय ५, ३९ ।

मय, तृष्णिदि रहित, ध्यानमुद्राधारी, सर्वात्रम द्वारा पूजित कहा है; जनके अनुसार अहंत राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि अवतारोंके अनुसार अन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषमावतारके अनुसार जनमत है; इस प्रकार कुम्हारे मत ही द्वारा जनमत प्रमाण हुआ। यहाँ इतना विचार और करना चाहिये—कृष्णादि अवतारोंके अनुसार विषयकपायोंकी प्रवृत्ति होती है; ऋषमावतारके अनुसार बीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियोंको समान माननेसे धर्म-अधमका विशेष नहीं रहेगा और विशेष माननेसे जो भली हो वह अंगीकार करना।

तथा दशावतार चरित्रमे—"बढवापरासनं यो नयनमुगमिदं न्यस्य नाताप्र-देभे" हत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंतदैव समान लिखा है; सो ऐसा स्वरूर पूज्य है तो अरहंतदेव पूज्य सहज ही हुए।

तथा काशीखंडमें देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारावण तो विनयकीति यति हुआ, लक्ष्मीको विनयधी आर्थिका की, गरहको श्रायक किया ऐसा कथन है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुआ वहाँ जैनी भेप बनाया, इसिन्धे जैन हितकारी प्राचीन प्रतिमासित होते हैं। तथा 'प्रभाग पुराण' में ऐसा कहा है—

> भवस्य पदिवये आगे वामनेन तपाकृतम् । तेनैव तपसाकृष्टः श्विः प्रत्यस्तां गतः॥ १ ॥ "यद्मासनमासीनः श्याममृर्विर्दिगम्बरः । नेमिनायः श्वित्येवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥ २ ॥ फलिकाले महाघोरे सर्व पापमणाश्वकः । दर्श्वनास्पर्वनायेव कोटियद्रफल्यस्ः ॥ ३ ॥"

यहाँ वामनको पद्मासन दिगम्बर नेमिनायका दर्शन हुआ कहा है; उसीका नाम दिश्य कहा है । तथा उसके दर्शनादिकसे कोटियज्ञका पल कहा है सो ऐसा नेमिनायका स्थरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा । तथा 'प्रमास पुराण' में कहा है—

रैवतार्द्रो जिनो निर्मिषुगादिर्विमन्त्रवरे । ऋषीणामाभ्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥ १ ॥"

यहाँ नेमिनायको जिनसंता कही, उनके स्थानको ऋषिका आधम मुक्तिन कारण कहा और युगादिके स्थानको भी ऐसा हो कहा, इसलिये उत्तम पूज्य टहरे । तथा 'नगर पुराण' में भवाबतार रहस्य में ऐसा कहा है— "अकारादिहकारन्तमृद्धियोरेफसंग्रुतम् । नाद्विन्दुकलाकान्तं चन्द्रमण्डलसन्निमम् ॥१॥ एतदेवि परं तत्त्वं यो विजानातितत्त्वतः । संसारवन्यनं लित्वा स गच्लेत्परमां गतिम् ॥२॥"

यहाँ 'अहँ' ऐसे पदको परमतत्त्व कहा है । उसके जाननेसे परमगितकी प्राप्ति कही; सो 'अहँ' पद जैनमत उक्त है । तथा नगर पुराणमें कहा है—

"दश्मिमों जितिर्विषे यत्फलं जायते कृते । मुनेरईत्मुमक्कस्य तत्फलं जायते कली ॥१॥"

यहाँ कृतयुगमें दस ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जितना फल कहा, उतना फल किल्युगमें अहँतमक्तमुनिको भोजन करानेका कहा है, इसलिये जैनमुनि उत्तम ठहरे। तथा 'मनुस्मृति' में ऐसा कहा है—

कुलादिवी जं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः । चक्षुप्मान् यशस्त्री वाभिचन्द्रोऽय प्रसेनजित् ॥ १ ॥ मरुदेवी च नाभिक्च भरते कुल सत्तमाः । अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेजति उरक्रमः ॥ २ ॥ दर्शयन् वर्म वीराणां सुरास्तरनमस्कृतः । नीतित्रितयकत्तां यो युगादी प्रथमो जिनः ॥ ३ ॥

यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनमें कुलकरोंके नाम कहे हैं और यहाँ प्रथमजिन युगके आदिमें मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार है तो जैनमत युगके आदिहीसे है, और प्रमाणभूत कैसे न कहें? तथा ऋग्वेदमें ऐसा कहा है—

ॐ त्रेलोक्य प्रतिष्टितान चतुर्विशतितीर्थिकरान् ऋषभाद्यान् वर्द्धमानान्तान् निद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्र नग्नमुपविस्पृसामहे एपां नग्नं येपां जातं येपां वीरं मुत्रीरं... इत्यादि ।

तया यजुर्वेदमें ऐसा कहा है-

👺 नमी अहती, ब्रह्मभाय । तथा ऐसा कहा है---

ॐ अरुपमपवित्रं पुरुहृतमध्यरं यक्षेष्ठ नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं पश्चरिद्र-हृतिरिति स्वाहा । ॐ त्रावार्गिंद्रं ऋषमं वद्ग्ति । अमृतार्गिंद्रं हवे सुगतं सुपाद्गेमिंद्रं हवे क्षमिजितं वहर्ष्वमानपुरुहृतिमिंद्रमाहुरिति स्वाहा । ॐ नग्ने सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगन्भे सनातनं वैमि वीरं पुरुपमर्हतमादित्यवर्ण तमसः परस्वात स्वाहा । ॐ स्वस्तिन इन्द्रो षृद्धश्रवा सित्तनः पूषा विक्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि स्वस्तिनो पृष्ठस्पविर्देशातुं । विश्वस्त्वापुब्लायुर्वा श्रुमानातासु । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थ-सुविषीयते सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहाः ।

सो यहाँ जैन तीर्थंकरोंके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे। तथा यहां यह तासित हुआ कि—इनके पीछे वेदरचना हुई है। इस प्रकार अन्यमतके ग्रन्योंकी तासीते भी जिनमतकी उत्तमता और प्राचीनता हुड़ हुई। तथा जिनमतको देखनेसे ये तत किल्पत ही भासित होते हैं; इसिलये जो अपने हितका इच्छुग्न हो यह पक्षपात शेड़कर सच्चे जैनधर्मको अंगीकार करो।

बहुरेंद्र कर २५ मर १६ अग्द्र १५ तम ६ अर्थ १

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम्। दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम्॥१॥

यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोंको स्वर्ग गये वतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। तथा ऋषीक्वरभारतमें ऐसा कहा है—

मधमांसाशनं रात्री भोजन कन्दभक्षणम्।
ये कुर्वन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तपः॥१।
वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः।
वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्सनं चान्द्रायणं वृथा॥२॥
चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः।
तस्य शुद्धिनं विद्येत् चान्द्रायणशतैरिष ॥३॥

इसमें मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रि-भोजनका व कन्दफल-भक्षणका निषेध किया; तथा वड़े पुरुषोंको मद्य-मांसादिकका सेवन करना कहते हैं, व्रतादिमें रात्रिभोजन व कन्दादि भक्षण स्थापित करते हैं; इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्यमतके शास्त्रोंमें हैं सो क्या किया जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके अर्थ यथार्थ कहा और कहीं विपय-कषायका पोषण करनेके अर्थ अन्यथा कहा; सो जहाँ पूर्वापर विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें ? अन्यमतोंमें जो क्षमा, शील, सन्तोषादिकका पोषण करनेवाले वचन हैं वे तो जैनमतमें पाये जाते हैं, और विपरीत वचन हैं वे उनके कित्पत हैं। जिनमतानुसार वचनोंके विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक होजाते हैं, इसलिये अन्यमतका कोई अंग भला देखकर भी वहाँ श्रद्धानादिक नहीं करना। जिस प्रकार विषमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना।

तथा यदि कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतमें न पाया जाये और अन्यमतमें पाया जाये, अथवा किसी निषिद्ध धर्मका अंग जिनमतमें पाया जाये और अन्यत्र न पाया जाये तो अन्यमतका आदर करो; परन्तु ऐसा सर्वथा होता ही नहीं; क्योंकि सर्वज्ञके ज्ञानसे जुछ छिपा नहीं है। इसलिये अन्यमतोंके श्रद्धानादिक छोड़कर जिनमतके हढ़ श्रद्धानादिक करना। तथा कालदोपसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमें भी कल्पत रचनाकी है, सो बतलाते हैं—

#### [ इवेवाम्बर मव निराक्तरण ]

इवेताम्बर मतवाले किसीने सूत्र बनाये उन्हें गणधरके बनाये कहते हैं। सो जनसे पूछते हैं---गणधरने आचारांगादिक बनाये हैं सो तुम्हारे वर्तमानमें पाये जाते है इतने प्रमाणसहित वनाये थे या बहुत प्रमाणसहित वनाये थे ? यदि इतने प्रमाण-सहित ही किये ये तो तुम्हारे शाखोंमें आचारांगादिकके पदोंका प्रमाण अठारह हजार बादि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो ! पदका प्रमाण क्या ? यदि विभक्तिके अन्तको पद कहोगे, तो कहे हुए प्रमाणसे बहुत पद हो जायेंगे, और यदि प्रमाण पद कहोगे, तो उस एक पतके साधिक ( किचित् अधिक ) इक्यावान करोड़ इलोक हैं। सो यह तो यहुत छीटे शाख है, इसलिये बनता नहीं है। तथा आचारांगादिकसे दशवैकालिकादिका प्रमाण कम कहा है; और तुम्हारे अधिक हैं, सो किस प्रकार बनता है ? फिर कहोगे- "आचारांगा-दिक बड़े थे; कालदीप जानकर उन्हींमेंसे कितने ही सूत्र निकालकर यह शाख बनापे हैं।" तब प्रथम तो टूटक ग्रन्थ प्रमाण नहीं है। तथा ऐसा प्रवन्ध है कि-धड़ा ग्रन्थ वनाये तो उसमें सर्व वर्णन विस्तार सिहत करता है और छीटा ग्रन्य बनाये तो यहाँ संक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तु सम्बन्ध टूटता नहीं है । और किसी वड़े ग्रन्थमेंसे घोड़ा-सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नहीं मिलेगा-कथनका अनुक्रम टूट जायगा। परन्तु तुम्हारे सुत्रोंमें तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है—टटकपना भासित नहीं होता । तथा अन्य कवियोंसे गणधरकी वृद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाये प्रत्योंमें थोड़े शब्दोंमें वहत अर्थ होना चाहिये; परन्तु अन्य कवियों जैसी भी गम्भीरता नहीं है।

तथा जो ग्रन्थ बनाये वह अपना नाम ऐसा नहीं रसता कि—"अमुक गहता है, 'मैं कहता हूँ" ऐसा कहता है; परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें "हे गौतम ! व "गौतम गहते हैं" ऐसे बचन हैं। परन्तु ऐसे बचन तो तभी सम्भव हैं जब और कोई कर्ता हो। रमिल्ये यह सूत्र मणधरकृत नहीं हैं, औरके बनाये गये हैं। गणधरके नामसे किस्पत-रपनाको प्रमाण कराना चाहते हैं; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानने हैं, कहा हो तो नहीं भानते।

तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि—गणघर मुत्रोके अनुसार कोई दशपूर्वधारी हुए हैं, उसने यह सूत्र बनाये हैं। वहीं पूछते हैं—यदि नयं प्रत्य बनाये है तो नया नाम रसना था, अंगादिकके नाम किसलिये रसें ? जैसे—योई बड़े साहुकारकी फोटीके नामसे अपना साहूकारा प्रगट करे—ऐसा यह कार्य हुआ। सच्चेको तो जिस प्रकार दिगम्बरमें ग्रन्थोंके और नाम रखे तथा अनुसरी पूर्व ग्रन्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना योग्य था। अंगादिकके नाम रखकर गणधरकृतका भ्रम किसलिये उत्पन्न किया? इसलिये गणवरके, पूर्वधारीके वचन नहीं हैं। तथा इन सूत्रोंमें विश्वास करनेके अर्थ जो जिनमत-अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही, दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा जो कल्पित रचना की है, उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपना भासित होता है वही वतलाते हैं—

### [ अन्य लिंगसे मुक्तिका निपेध ]

अन्यिं जा व गृहस्थके व स्त्रीके व चाण्डालादि शूद्रोंके साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होना मानते हैं, सो वनता नहीं हैं। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है; परन्तु वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं:—

अरहन्तो महादेवो जावज्ञीवं मुसाहणो गुरुणो । जिणपण्णतं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहियं ॥१॥

सो अन्यिं शिक्त वरहन्तदेव, साधु, गुरु, जिनप्रणीततत्त्वका मान ता किस प्रकार सम्भव है ? जब सम्यक्त्व भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे—अन्तरङ्गमें श्रद्धान होनेसे उनके सम्यक्त्व होता है; सो विपरीत िं श्रा धारककी प्रशंसादिक करने पर भी सम्यक्त्वको अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके पश्चात् आप विपरीत िं गका धारक केसे रहेगा ? श्रद्धान होनेके पश्चात् महाव्रतादि अंगीकार करने पर सम्यक्चारित्र होता है, वह अन्यिं शमें किस प्रकार बनेगा ? यदि अन्यिं शमें भी सम्यक्चारित्र होता है, वह अन्यिं समान हुआ, इसिलये अन्यिं शामें भी सम्यक्चारित्र होता है तो जैनिलंग अन्विं समान हुआ, इसिलये अन्यिं शामें कहना मिथ्या है । तथा गृहस्थको मोक्ष कहते हैं, सो हिसादिक सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर सम्यक्चारित्र होता है; तब सर्व सावद्ययोगका त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे सम्भव है ? यदि कहोगे—अन्तरंग त्याग हुआ है, तो यहाँ तो तीनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो काय द्वारा त्याग कैसे हुआ ? तथा बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महाव्रत होते हैं; सो महाव्रतोंने तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किये विना महाव्रत नहीं होते। महाव्रत विना छट्टा आदि गुणस्थान नहीं होता; तो फिर मोक्ष कैसे होगा? इसिलये गृहस्थको मोक्ष कहना मिथ्यावचन है।

#### [स्रीमुक्तिका निपेष]

तथा सिको मोस कहते हैं; सोजिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, उससे मोसका कारण धुद्धभाव कैसे होगा ? वयों कि जिसके भाव हद हों, वही उत्पृष्ट पाप व धमं उप्पन्न कर सकता है। तथा क्षोके निःशंक एकान्तमें ध्यान घरना और सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नहीं है। यदि कहोंगे—एक समयमें पुरुषयेदो व खीवेदी व नपूंसकवेदीको सिद्धि होना सिद्धान्तमें कही है, इसल्पिये सीको मोधा मानते हैं। परन्यु यहाँ वह भाववेदी है या द्रध्यवेदी है? यदि माववेदी है तो हम मानते ही हैं; तथा द्रव्यवेदी है तो पुरुष-छीवेदी तो लोकों प्रचुर दिसायी देते हैं, और नपूंसक तो कोई विरल्जे दिखते हैं; तो एक समयमें मोधा जानेवाले इतने नपूंसक कैसे सम्भय हैं? इसल्पिये द्रव्यवेदकी अपेक्षा कथन नहीं बनता। तथा यदि कहीपे—नवयं गुणस्थान तक वेद कहे हैं; तो भी भाववेदकी अपेक्षा ही कथन है। द्रध्यवेदकी अपेक्षा हो तो चीदहवं गुणस्थानपर्यन्त वेदका सद्भाव कहना सम्भव हो। इसल्पि सीको मोक्षका कहना मिथ्या है।

#### [शृद्रमुक्तिका निषेध]

तथा शूद्रोंको मोक्ष कहते हैं; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्य सन्मानादिक पूर्वक दानादिक कैसे देगे ? लोकविष्ठ होता है। तथा नीच कुलवालोंके उत्तम परिणाम नहीं हो सकते। तथा नीच गोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्यानपर्यन्त ही है; उत्परके गुणस्यान चढ़े विना मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे—संयम धारण करनेके परचाद उसके उच्चगोत्रका उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने—न करनेकी अपेक्षासे नीच-उच्चगोत्रका उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने—न करनेकी अपेक्षासे नीच-उच्चगोत्रका उदय कहरा। ऐसा होनेसे असंयमी मनुष्य, तीर्यकर क्षत्रियादिकको भी चाण्डालादिकके भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्रका उदय कहों ! उसका सदमाव तुम्हारे सूत्रोंमें भी पंचम गुणस्यानपर्यन्त ही कहा है। सो कल्पित कहनेमें पूर्वाचर विरोध होगा ही होगा; इसलिये सूत्रोंको मोक्ष कहना मिष्या है।

इस प्रकार उन्होंने सर्वको मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है के सर्वको भला मनाना, मोक्षकी लालच देना और अपने कल्पित मतको प्रवृति कर्ण परन्तु विचार करने पर मिष्या भासित होता है।

### [ अछेरोंका निराकरण ]

तथा उनके शास्त्रोंमें "अछेरा" कहते हैं। वहाँ कहते हैं — हुण्डावसप्पिणीके निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं। सो काल दोषसे कितनी ही बातें होती हैं, परन्तु प्रमाणिवरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाणिवरुद्ध भी हों तो आकाशके फूल, गधेके सींग इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है। वे अछेरा कहते हैं सो प्रमाणिवरुद्ध हैं। किसिलिये? सो कहते हैं:—

वर्द्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े ऐसा कहते हैं। सो किसोका गर्भ किसोके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, अनुमान्तिकमें नहीं आता। तथा तीर्थंकरके हुआ कहें तो गर्भकल्याणक किसीके घर हुआ, जन्मकल्याणक किसीके घर हुआ। कुछ दिन रत्नवृष्टि आदि किसीके घर हुए, कुछ दिन किसीके घर हुए। सोलह स्वप्न किसीको आये, पुत्र किसीके हुआ इत्यादि असम्भव भासित होता है। तथा माताएँ तो दो हुईं और पिता तो एक ब्राह्मण हो रहा। जन्मकल्याणादिमें उसका सन्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिताका सन्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद धारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं हैं। तथा तीर्थंकरके भी ऐसी अवस्था हुईं तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्य स्त्रीको रख देना ठहरेगा। तो जैसे वैष्णव अनेक प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना वतलाते हैं वैसा यह कार्य हुआ। सो ऐसे निकृष्ट कालमें जब ऐसा नहीं होता तव वहाँ होना कैसे सम्भव है? इसलिये यह मिध्या है।

तथा मिलल तीर्थंकरको कन्या कहते हैं; परन्तु मुनि, देवादिककी सभामें स्त्रीका स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थंकर पद्यारीके नहीं वनती। तथा तीर्थंकरके नग्न लिंग ही कहते हैं, सो स्त्रीके नग्नपना सम्भव नहीं है। इत्यादि विचार करनेसे असम्भव भासित होता है।

तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाको नरकमें गया कहते हैं। सो बन्ध वर्णनमें तो भोगभूमियाको देवगित, देवायुहीका वन्ध कहते हैं, नरक कैसे गया? सिद्धान्तमें तो अनन्तकालमें जो वात हो वह भी कहते हैं। जैसे—तीसरे नरकपर्यन्त तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गितका बन्ध नहीं कहा। सो केवली भूलते तो नहीं है; इसिलये यह मिध्या है। इस प्रकार सर्व अछेरे असम्भव जानना। तथा वे कहते हैं- इनको छेड़ना नहीं, सो झूठ कहनेवाला इसी प्रकार कहता है।

तया यदि कहोंगे—दिगम्बरमें जिस प्रकार तीर्षंकरके पुत्री, चत्रवर्तीका मान-मंग इत्यादि कार्य काल्दीपसे हुआ कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए। परन्तु यह कार्य तो प्रमाणिवरुद्ध नहीं हैं, अन्यके होते ये तो महन्तींके हुए, इसल्पि काल्द्रीप कहा है। गर्भहरणादि कार्य प्रत्यस-अनुमानादिसे विद्ध हैं, उनका होना कैसे सम्भव है? तथा अन्य भी यहुत हो कथन प्रमाणिवरुद्ध कहते हैं। जैसे कहते हैं—सर्वार्याधिक्षिक्त देव मनहीसे प्रदन करते हैं, केवली मनहीसे उत्तर देते हैं; परन्तु सामान्य जीवक मनकी चात मनःपर्ययद्यानीके विना जान नहीं सकता, तो केवलीके मनकी सर्वार्थासिद्धिक देव किस प्रकार जानेंगे? तथा केवलोके भावमनका तो अभाव है, इत्यमन जरु-आकारमान है, उत्तर किसने दिया? इसल्पि यह मिथ्या है। इस प्रकार अनेक प्रमाणविष्ट कमन किये हैं, इसल्पि उनके आगम कल्पित जानना।

#### [ केवळीके आहार-निहारका निशकरण ]

तथा वे स्वेताम्बर मतवाले देव-गुरु-धर्मका स्वरूप अन्यया निम्पित करते है। वहाँ केवलीके शुधादिक दोए कहते हैं सो यह देवका स्वरूप अन्यया है, कारण कि **धु**षादिक दोप होनेसे आकुलता होगी तय अनन्तमुख किस प्रकार बनेगा ? फिर पदि कहोगे-दारीरको छुपा लगती है, आत्मा तद्रुप नहीं होता, तो धुपादिकका उपाप आहा-रादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो ? घुमादिसे पीहित हो तभी आहार ग्रहण करेगा । फिर कहोगे--जिस प्रकार कर्मोदयसे विहार होता है उसी प्रकार आहार प्रहण होता है । सो विहार तो विहायोगित प्रकृतिक उदयमे होता है और पीड़ाका उपाय नहीं है तथा वह विना इच्छा भी किनी जीवके होता देखा जाता है। तया आहार है यह प्रकृतिउदयसे नहीं है, क्षुपासे पीड़ित होने पर ही ग्रहण करना है। स्पा आग्मा पथनादिको प्रेरित करे तमी निगलना होता है, इसलिये विहारबन् आहार नहीं है। यदि कहोगे-सातावेदनीयके उदयसे आहार ग्रहण होता है, मो नी यनता गृही है। पदि जोव क्षुपादिसे पीड़ित हो, पश्चात् आहारादिक ग्रहणमे मुन माने, उतके आहारादिक साताके उदयसे कहे जाते हैं। बाहारादिकका ग्रहण मातावदनीयके उदयगे स्वयमेय हो ऐसा तो है नहीं; यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देगोंक है, य निस्नार आहार क्यों नहीं करते ? तथा महामुनि उपवामादि करें उनके माजाका भी उपय और निरन्तर मोजन करनेयालोंको असाताका भी उदय गम्भय है। इमलिये जिल प्रकार विता इच्छा विहायोगतिके उदवने विहार सम्मय है, उसी प्रकार विना ६६०८ वेदन अवारोजेटकीयजीके जहवसे बाहारका ग्रहण सम्भय गही है।

फिर वे कहते हैं—सिद्धान्तमें केवलीके धुधादिक ग्यारह परीषह कहे हैं, इसिलये उनके धुधाका सद्भाव सम्भव है। तथा आहारादिक बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी? इसिलये उनके आहारादि मानते हैं।

समाधानः—कर्मप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीव भेदसहित होता है। वहाँ अति मन्द उदय होनेसे उस उदयजिनत कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसिलये मुख्य-रूपसे अभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सद्भाव कहा जाता है। जैसे—नववें गुणस्थानमें वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैथुनादि किया व्यक्त नहीं है, इसिलये वहाँ ब्रह्मचर्य ही कहा है। तारतम्यमें मैथुनादिकका सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके असाताका उदय अतिमन्द है; क्योंकि एक-एक कांडकमें अनन्तवें भाग-अनुभाग रहते हैं, ऐसे वहुत अनुभागकांडकोंसे व गुणसंक्रमणादिसे सत्तामें असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त मन्द हुआ है, उसके उदयमें ऐसी धुधा व्याक्त नहीं होती जो शरीरको क्षोण करे। और मोहके अभावसे धुधादिकजनित दुःख भी नहीं है, इसिलये धुधादिकका अभाव कहा जाता है और तारतम्यमें उसका सद्भाव कहा जाता है। तथा तूने कहा—आहारादिक बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी? परन्तु आहारादिकसे उपशांत होने योग्य धुधा लगे तो मन्द उदय कैसे रहा? देव, भोगभूमिया आदिकके किचित् मन्द उदय होनेपर भी बहुत काल पश्चात् किचित् आहार ग्रहण होता है तो इनके अतिमन्द उदय हुआ है, इसिलये इनके आहारका अभाव सम्भव है।

फिर वह कहता है—देव, भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख थोड़ी और बहुत काल पश्चात् लगती है; उनका तो शरीर कर्मभूमिका औदारिक है; इनिलये इनका शरीर आहार विना देशेन्यून कोटि पूर्व पर्यन्त उत्कृष्टरूपसे कैसे रहता है?

समाधान:—देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मके ही निमित्तसे हैं। यहाँ के वलजान होनेपर ऐसा ही कर्मका उदय हुआ, जिससे शरार ऐसा हुआ कि उसकी भूख प्रगट होती हो नहीं। जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख वढ़ते थे, अब नहीं वढ़ते; छाया होती थी अब नहीं होती; शरीरमें निगोद थी, उसका अभाव हुआ। बहुत प्रकारसे जैसे शरीरकी अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसेका तैसा रहे ऐसी भी अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल होजाता है, इनका आयुपर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता; इसिलये अन्य मनुष्योंकी और इनके शरीरकी समानता सम्भव नहीं है। तथा यदि तू कहेगा—देवा—

दिकके आहार ही ऐसा है जिससे बहुतकालकी भूष मिट जाये, परन्तु इनकी भूग काहैसे मिटी और वारीर पुष्ट किस प्रकार रहा? तो मुन, असाताका उदय मन्द होनेमें मिटी, और प्रति समय परम औदारिक दारीरवर्गणाका ग्रहण होता है सो वह नोकर्म-बाहार है; इसलिये ऐसी-ऐसी वर्गणाका ग्रहण होता है जिससे सुपादिक व्याप्त न हों और शरीर विधिल न हो । सिखान्तमें इसीकी अपेक्षा फेक्लीको आहार कहा है। तथा अन्नादिकका आहार तो शरीरको पुष्टताका मुख्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देगो, कोई योड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होय; कोई बहुत आहार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होय; कोई बहुत आहार ग्रहण करता है और शरीर सीण रहना है। तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है। तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है, का शहिबधारी मुनि उपवामादि करते हैं तथाणि शरीर पुष्ट बना रहता है; किर केवलीके तो सवॉल्क्टपना है, उनके अन्नादिक बिना शरीर पुष्ट बना रहता है लो क्या आश्रमं हुआ ? तथा केवली कंसे आहारको जार्में ? कैसे याचना करेंगे ?

तथा वे आहारको जायें तो समबसरण खाली कैंसे रहेगा? अथवा अन्वका ला देना उहराओंगे तो कीन ला देगा? उनके मनकी कीन जानेगा? पूर्वमें उग्यागा-दिकी प्रतिज्ञा की थी उसका कैंसे निर्वाह होगा? जोव अंतराय सर्वत्र प्रतिमानित हो वहाँ कैंसे आहार ग्रहण करेंगे? इत्यादि विरुद्धता भासित होती है। तथा वे कहने हैं— आहार ग्रहण करते हैं, परन्तु किसीको दिखायी नहीं देता। सो आहार ग्रहणको निय जाना, तब उसका न देखना अतिरायमें लिखा है, सो उनके निष्ठपना तो रहा, और दूसरे नहीं देखते हैं तो क्या हुआ? ऐसे अनेय प्रकार विरुद्धता उत्यप्त होती है।

तथा अत्य अविवेकताको वातें सुनी -केवलीके निहार बहते हैं, रोगारिक हुए कहते हैं और कहते हैं—किसीने तेजोलस्या छोड़ी उनमें बर्झमानस्यामीक नेदृणका (पिचसका) रोग हुआ, उससे बहुत बार निहार होने छगा। यदि तीयेकर केवलीके नी ऐसे कर्मका उदय रहा और अतिवाय नहीं हुआ तो इन्द्रादि द्वारा पूज्यपना कैमे घोमा देगा? तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? कोई सम्भवित यातें नहीं है ' नमा जिस प्रकार रागादियुक्त छरास्यके त्रिया होती है उमी प्रकार केवलीके त्रिया ठहराते हैं। यदामानस्वामीक उपरेशमें 'हे गीतम !' ऐसा बारम्बार कहना ठहराते हैं। यरा उन्हें तो अपने कालमें सहज दिव्यध्वान होतो है, कर्म सर्वको उददेग होता है, सौतम को सम्बोधन किस प्रकार बनता है ? तथा केवलीके नमस्कारादि त्रिया ठहराते हैं। रहा

अनुराग विना वन्दना संभव नहीं है। तथा गुणाधिक को वन्दना संभव है, परन्तु उनसे कोई गुणाधिक रहा नहीं है सो कैसे वनती है? तथा हाटमें समवसरण उतरा कहते हैं, सो इन्द्रकृत समवसरण हाटमें किस प्रकार रहेगा? इतनी रचनाका समावेश वहाँ कैसे होगा? तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ नहीं है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ? तथा कहते हैं—केवली उपदेश देनेको गये; सो घर जाकर उपदेश देना अति रागसे होता है और वह मुनिक भी सम्भव नहीं है तो केवलीके कैसे होगा? इसी प्रकार वहाँ अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। केवली शुद्ध केवलज्ञान-दर्शनमय रागादिरहित हुए हैं, उनके अघातियों उपयोग जुड़नेसे जो किया हो सकती है वह संभव नहीं है। पाप प्रकृतिका अनुभाग अत्यन्त मन्द हुआ है; ऐसा भन्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है; इसलिये अन्य जीवों पाप उदयसे जो किया होती देखी जाती है, वह केवलीके नहीं होती। इस प्रकार केवली भगवानके सामान्य मनुष्य जैसी कियाका सद्भाव कहकर देवके स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं।

# [ मुनिके वस्तादि उपकरणोंका प्रतिपेध ]

तथा गुरुके स्वरूपको अन्यथा प्रहापित करते हैं। ग्रुनिके वस्तादिक चौदह उपकरणक कहते हैं। सो हम पूछते हैं—मुनिको निर्ग्रन्थ कहते हैं, और मुनिपद लेते समय नव प्रकार के सर्व परिग्रहका त्याग करके महावत अंगीकार करते हैं; सो यह वस्तादिक परिग्रह हैं या नहीं? यदि हैं तो त्याग करनेके पश्चात् किसल्यि रखते हैं? और नहीं हैं तो वस्तादिक गृहस्य रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो ? सुवर्णादिकको परिग्रह कहो। तथा यदि कहोगे—जिस प्रकार ध्रुधाके अर्थ आहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शित-उप्णादिकके अर्थ वस्तादिक ग्रहण करते हैं; परंतु मुनिपद अंगीकार करते हुए आहारका त्याग नहीं किया है, परिग्रह का त्याग किया है। तथा अन्नादिकका संग्रह करना तो परिग्रह है, भोजन करने जायें वह परिग्रह नहीं है। तथा वस्तादिकका संग्रह करना व पहिनना वह सर्वत्र ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोगे—शरीरकी स्थितिके अर्थ वस्तादिक रखते हैं; ममत्व नहीं है इससे इनको परिग्रह नहीं कहते

<sup>\*</sup> पात्र-१, पात्रवन्ध-२, पात्रकेसरिकर-३, पटलिकाएँ ४-५, रजस्त्राण-६, गोच्छक-७, रजोहरण-८, मुखबिक्ता-९, दो सूती कपड़े १०-११, एक ऊनी कपड़ा-१२ मात्रक-१३, चोलपट्ट-१४ । —देखो, वृहत्क० शु० उ० ३ भा० गा० ३९६२ से ३९६५ तक ।

सी श्रद्धानमें तो जब सम्यग्दृष्टि हुआ तभी समस्त परद्रश्योंमें ममस्वका अभाव हुआ; उस अपेक्षासे पौथा गुणस्यान ही परिग्रह रहित कही ! तथा प्रवृत्तिमें ममतन नहीं है तो गैसे ग्रहण करते हैं ? इसिन्धे वस्त्रादिकका प्रहण-गारण छूटेना सभी निष्परिष्ठह होगा । फिर कहोगे-वसादिकको कोई छे जाये सो कोध नही करते य क्ष्मादिक छगे सो उन्हें वेचते नहीं हैं या यखादिक पहिनकर प्रमाद नहीं करते; परिणामोंकी स्थिरता द्वारा पर्म ही साधन करते हैं, इसिंग्ये ममत्य नहीं है। सो बाह्य त्रोप भर्छ न करो, परंतू जिसके बहुणमें इष्ट्युद्धि होगी उसके वियोगमें अनिष्ट्युद्धि होगी ही होगी। यदि इष्ट्युद्धि नही है तो उसके अर्थ याचना किसलिये करते हैं ? सचा बेचते नही हैं, सो धात रमनेंग अपनी हीनता जानकर नहीं येचते। परन्तु जिस प्रकार धनादिका रसना है उसी प्रकार वसादिका रसना है। लोकमें परिग्रहके पाहक जीवोंको दोनोंकी इच्छा है; इसिंछव घोरादिकके भवादिकके कारण दोनों समान है। तथा परिणामोंकी स्परता द्वारा पर्व-साधनहींसे परिग्रहवना न हो, तो किसीको बहुत ठंड छनेवी वह रजाई रगकर परि-णामोंकी रिवरता करेगा और धर्म साधेगा; सो उसे भी निष्परिष्ठत कही ? इस प्रकार मुहरथधर्म-मुनिधर्ममें विशेष पया रहेगा? जिसके परिवह सहनेवी दास्ति न हो, यह परिवाह रराकर धर्म साधन करे उसका नाम गुहस्यधर्म, और जिसके परिणमन निर्माह होनेसे परिपहुरो ब्याकुल नहीं होते. यह परिग्रह न स्में और पर्म माधन करें उसका नाम मुनिधमं,--इतना ही विशेष है।

फिर कहींगे—सीतादिके परिषद्दि व्याकुल की नही होंगे ? परन्तु ब्याकुल सी मोह्यद्दाके निमित्तरी है; और मुनिके छठ्वें आदि गुणस्थानोंमें तीन पौकड़ीका उदय नहीं है तथा संज्यलनके समेपाती स्पदंकोंका ज्ञय नहीं है, देसपाती स्पदंकोंका ज्ञय नहीं है, देसपाती स्पदंकोंका ज्ञय है सो जनका मुख यल नहीं है। जीते येदक सम्बग्धिकों सम्ममोहनीयका ज्ञय है, परन्तु सम्यवस्थका पात नहीं कर सकता। अही ! मुनियोंके और दूसरोके परिणामों की ममानता नहीं है। जीर सबसे सर्वपातीका ज्ञय है, दनके देशपातीका ज्ञय है द्वारिये दूसरोके जीव परिणाम होते हैं वैते दनके कथापित् नहीं होते। जिनके संपंपाती कथायोंका ज्ञय हो वे मुहिस्स ही रहते हैं और जिनके देशपातीका ज्ञय हो वे मुनियमं अभोतार करते हैं: जनके परिणाम दीताविका व्याकुल नहीं होते, दमिल बसादिक नहीं रसते । फिर क्योंक निवादिका व्याकुल नहीं होते, दमिलमें बसादिक नहीं रसते हैं। सार्थोंक कहा है, दिवस्पर जैनदारोंमें तो बहा चहते हैं; वहीं तो लेगेड मात्र परिषद्द रहने पर

्राच्या है: तथा कंपायी

कर करिया के इसके इसे होता

च्चन्द्रसमें मुनिधर्म

ा का ना ना माने लगे; इसलिये

च के जिल्हा होना दिखाया,

ा ३२ का कार हुए हैं । इसलिये

क्या वही क्यायी

अनुराग विना वन्दना सं कोई गुणाधिक रहा नहीं है, सो इन्द्रकृत समवसरण कैसे होगा ? तथा हाटमें नहीं है, जिससे हाटका आन् सो घर जाकर उपदेश देना तो केवलीके कैसे होगा ? इन् गुढ़ केवलज्ञान-दर्शनमय रागा कोई होती है; परन्तु उनके मोहा हो सकती है वह संभव नहीं है। मन्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है। वेसी जाती है, वह केवलीके नहीं हो। जैसी कियाका सद्भाव कहकर देवके ए

#### [ मुनिके वस्त्रादि

तथा गुरुके स्वस्पको अन्यथा महिल् कहते हैं। सो हम पूछते हैं—मुनिको निर्मन् प्रकार के सर्व परिग्रहका त्याग करके महावत ग्रह हैं या नहीं? यदि हैं तो त्याग करनेके परुच वस्नादिक गृहस्य रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत तथा यदि कहोगे—जिस प्रकार क्षुधाके अर्थ आह उप्णादिकके अर्थ वस्नादिक ग्रहण करते हैं; परंतु ह त्याग नहीं किया है, परिग्रह का त्याग किया है। त परिग्रह है, जायें वह परिग्रह नहीं है। ह पहिनना वह है, सो लोकमें प्रसिद्ध स्थितिके अर्थ

ममत्व नहीं है इस

 मात्र-१, पात्रवन्य-मुखयस्तिका-१, दो
 —देखो, वृहत्क०

क ै४-५, रह ऊनी कपट ३९६२ तथा घर-घर याचना करके आहार लाना ठहराते हैं। सो पहले तो यह पूछते हैं कि---याचना धर्मका अङ्ग है या पापका अङ्ग है ? यदि धर्मका अङ्ग है तो मौनने-वाले सर्व धर्मात्मा हुए; और पापका अङ्ग है तो मुनिके किस प्रकार सम्भय है ?

फिर यदि तू कहेगा—लोभसे कुछ धनादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो धर्म साधनके अर्थ दारीरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये आहारादिककी याचना करते हैं ?

समाधान:— आहारादिसे धर्म नहीं होता, दारीरका मुरा होता है; इमलिये दारीरमुखके अर्थ अति लोभ होनेपर याचना करते हैं। यदि अतिलोभ न होता तो आप किसलिये मौगता? वे ही देते तो देते, न देते तो न देते। तया अतिलोभ हुआ यही पाप हुआ, तब मुनिधर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म यया साधेगा? अब वह कहता है— मनमें तो आहारकी इच्छा हो और याचना न करें तो मायाकपाय हुआ, और याचना करनेमें हीनता आती है सो गर्वके कारण याचना न करे तो मानकपाय हुआ। आहार लेना था सो मौग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ और इमसे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुआ? सो कहो। उससे कहते हैं.—

जैसे किसी व्यापारीको कमानेको इच्छा मन्द है सो दूकान पर तो वैठे कोर मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु किसीसे वस्तु लेन-देन हुए व्यापार करते हैं प्रार्थना नहीं करता है, हवयमेव कोई आये तो अपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया, मानकपाय तो तब होगी जब छल करनेके अर्थ वा अपनी महतताके अर्थ ऐसा स्वांग करे। परन्तु अच्छे व्यापारीके ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मान नहीं कहते। उसी प्रकार मृतियोके आहारादिककी इच्छा मन्द है। वे आहार लेने आते हैं और मनमें आहार रोनियो इच्छा भी है, परन्तु आहार के अर्थ प्रार्थना नहीं करते; स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिलने पर आहार लेते हैं, वहाँ उनके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया-मान तो तब होगा जब छल करनेके अर्थ व महंतताके अर्थ ऐसा स्वांग करें, परन्तु मृतियोके ऐसे प्रयोजन हैं नहीं, इसलिये उनके माया-मान नहीं हैं। यदि इसी प्रकार माया-मान हो, तो जो मन ही द्वारा वाप करते हैं, बचन-काय द्वारा नहीं करते, उन सबवे, माया व्यरेगी और जो उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अंगीकार नहीं करते उन सबवे, माया व्यरेगी और जो उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अंगीकार नहीं करते उन सबवे माय व्यरेगी और जो उच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अंगीकार नहीं करते उन सबके माय व्यरेगी—ऐसा अनके होगा! तथा मूने कहा — "आहार मोगनें अतिलोम क्या

हुआ ?" सो अतिकपाय हो तव लोकां नद्य कार्य अंगोकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है; और माँगना लोकां नद्य है, उसे भी अंगोकार करके आहारकी इच्छा पूर्ण करने की चाह हुई, इसलिये यहाँ अतिलोभ हुआ। तथा तूने कहा—"मुनिधम कैसे नष्ट हुआ?" परन्तु मुनिधम में ऐसी तीव्रकषाय सम्भव नहीं है। तथा किसीके आहार देनेका परिणाम नहीं था और इसने उसके घरमें जाकर याचना की; वहाँ उसको संकोच हुआ और न देनेपर लोकां नद्य होनेका भय हुआ, इसलिये उसे आहार दिया, परन्तु उसके (दातारके) अन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिंसाका सद्भाव आया। यदि आप उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। यह तो दवाकर कार्य कराना हुआ। तथा अपने कार्यके अर्थ याचनारूप वचन है वह पापरूप है, सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ। तथा उसके देनेकी इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तव उसने अपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया, इसलिये अदत्तग्रहण भी हुआ। तथा गृहस्थके घरमें स्त्री जैसी-तैसी बैठी थी और यह चला गया, सो वहाँ ब्रह्मचर्यकी वाड़का भंग हुआ। तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा; आहारादिके रखनेको पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुआ। इस प्रकार पाँच महाव्रतोंका भंग होनेसे मुनिधमं नष्ट होता है, इसलिये मुनिको याचनासे आहार लेना युक्त नहीं है।

फिर वह कहता है—मुनिके वाईस परीषहोंमें याचनापरीषह कहा है, सो मांगे विना उस परीपहका सहना कैसे होगा?

समाधान:—याचना करनेका नाम याचनापरीषह नहीं है। याचना न करनेका नाम याचनापरीषह है। जैसे— अरित करनेका नाम अरित परीषह नहीं है, अरित न करनेका नाम अरितपरीपह है, ऐसा जानना। यदि याचना करना परीषह ठहरे तो रंकादि वहुत याचना करते हैं, उनके वहुत धर्म होगा। और कहोगे— मान घटानेके कारण इसे परीपह कहते हैं, तो किसी कपाय-कार्यके अर्थ कोई कपाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। जैसे—कोई लोभके अर्थ अपने अपमानको भी न गिने तो उसके लोभकी तीव्रता है; उस अपमान करानेसे भी महापाप होता है। और आपके कुछ एच्छा नहीं है, कोई स्वयमेव अपमान करे तो उसके महाधर्म है; परन्तु यहाँ तो भोजनके लोभके अर्थ याचना करके अपमान कराया इसल्यि पाप ही है, धर्म नहीं है। तथा वहादिकके अर्थ भी याचना करता है, परन्तु वहादिक कोई धर्मका अंग नहीं है, शरीर-मुखका कारण है; इसल्यि पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निषेध जानना। देखो, अपने धर्मरूप उच्चपदको याचना करके नीचा करते हैं सो उसमें धर्मकी हीनता होती है। — इत्यादि

अनेक प्रकारसे मुनिधर्ममें याचना आदि सम्मव नहीं है, परन्तु ऐसी असम्भवित त्रियाके धारकको साधु-गुरु कहते हैं; इसल्ये गुरुका स्वरूप अन्यया कहते हैं।

#### [धर्मका अन्यथा स्वरूप]

तया धर्मका स्वरूप अन्यया कहते हैं । सम्यग्दर्गन-ज्ञान-चारित इनको एकता मोक्षमार्ग है वही धर्म है; परन्तु उसका स्वरूप अन्यया प्ररूपित करते हैं तो कहते हैं.-

सन्त्रार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, उसकी तो प्रपानता नहीं है। आप जिन प्रकार अरहंतदेव-साधु-ग्र-दया-धर्मका निरूपण करते हैं उसके श्रद्धानको सम्पर्ध्यन यहते है । वहाँ प्रथम तो अरिहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहते हैं; तया इतने ही श्रद्धानमे अस्य-श्रद्धान हए विना सम्यक्तव कैसे होगा ? इसलिये मिय्या कहते हैं। तया तत्योके भी श्रद्धानको सम्यवस्य कहते है तो प्रयोजनसहित तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं कहते । गुणस्यान-मार्गणादिरूप जीवका, अखु-स्वन्यादिरूप अजीवका, पाप-पुष्पके स्थानीका, अविरति आदि आसवोंका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्वराका, मिद्र होनेके लिंगादिके भेदोंसे मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शाखोंने कहा है। उस प्रकार सीरा लेना, और केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसे तत्त्वार्यथदानसे सम्यवस्य हुआ मानने हैं। सो हम पूछते हैं कि-ग्रैवेयिक जानेवाले द्रव्यालगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं ? यदि होता है तो उस निय्पादृष्टि किसलिये कहते हैं ? और नहीं होता, तो उमने तो जैनलिंग घमंबुद्धिसे धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कैसे नहीं हुई ? और उमके बहुत शास्त्राभ्यास है सो उमने जीवादिके भेद कैसे नहीं जाने ? और अन्यमनका लवलेरा भी अभिप्रायमें नहीं है, उत्तको अन्हत वचनको कसे प्रतीति नहीं हुई ? इमिल्ये उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है, परन्तु सम्यवस्य नहीं हुआ। तया नारकी, भोगभूमिया, तिर्यञ्च आदिको ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं है, तयापि उनके बहुतकालस्यन्त सम्यवत्व रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्यान्य हुआ है। इसलिये सम्यक्थद्धानका स्वरूप यह नहीं है। सचा स्वरूप है उसका वर्णन आगे गरेंगे सो जानना ।

स्था उनके वासोंका अभ्यास करना उमे सम्यग्नान कहते हैं; परन्तु इन्तिको मुनिके वासाभ्यास होनेपर भी मिष्यामान कहा है, असंयत सम्यग्हिटका विषयास्थि जानना उसे सम्यग्नान कहा है। इसिकिये यह स्थम्प नही है, सथा स्वरण आगे पहेंके सो जानना ।

तथा उनके द्वारा निरूपित अणुव्रत-महाव्रतादिरूप श्रावक-यितका धर्म धारण करनेसे सम्यक्चारित्र हुआ मानते हैं; परन्तु प्रथम तो व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहते हैं वह कुछ पहले गुरु वर्णनमें कहा है। तथा द्रव्यिलगीके महाव्रत होनेपर भो सम्यक्चारित्र नहीं होता, और उनके मतके अनुसार गृहस्थादिकके महाव्रतादि विना अंगीकार किये भी सम्यक्चारित्र होता है, इसिलये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो आगे कहेंगे।

यहाँ वे कहते हैं—द्रव्यिलगोक अन्तरंगमें पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य ही हुए हैं, इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हुए ?

उत्तर:—यदि अन्तरंग नहीं है और वाह्य घारण करता है, तो वह कपटसे घारण करता है। और उसके कपट हो तो ग्रैवेयक कैसे जाये? वह तो नरकादिमें जायेगा। वन्य तो अन्तरंग परिणामोंसे होता है; इसिल्ये अन्तरंग जैनधर्मरूप परिणाम हुए विना ग्रैवेयक जाना सम्भव नहीं है। तथा व्रतादिस्प श्रुभोपयोगहीसे देवका वन्य मानते हैं और उसीको मोक्षमार्ग मानते हैं, सो वन्यमार्ग मोक्षमार्गको एक किया, परन्तु यह मिथ्या है।

तथा व्यवहार वर्ममें अनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं, निंदकको मारनेमें पाप नहीं है ऐसा कहते हैं; परन्तु अन्यमती निन्दक तीर्थंकरादि होनेपर भी हुए; उनकी इन्द्रादिक मारते नहीं हैं; यदि पाप न होता तो इन्द्रादिक क्यों नहीं मारते ? तथा प्रतिमाजीके आभरणादि वनाते हैं; परन्तु प्रतिविम्ब तो वीतरागभाव बढ़ानेके लिये स्थापित किया या, आभरणादि वनानेसे अन्यमतकी मूर्तिवत् यह भी हुए। इत्यादि कहाँ तक कहें ? अनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। इस प्रकार खेताम्बर मत कल्पित जानना। यहाँ सम्यन्दर्शनादिकके अन्यथा निरूपणसे मिथ्यादर्शनादिकहीकी पृष्टता होती है, इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना।

#### [ हुँडकमत-निराकरण]

तथा इन खेताम्बरोंमें ही हूँ हिये प्रगट हुए हैं; वे अपनेको सचा धर्मात्मा मानते हैं, सो भ्रम है। किसल्चिये ? सो कहते हैं—

कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं; परन्तु उनके ग्रन्थोंके अनुसार भी व्रत, समिति, गुप्त आदिका साधन भासित नहीं होता । और देखो, मन- वचन-काय, कृत-कारित-अनुमीदनासे सर्व सावद्ययोग त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, बादमें पालन नहीं करते । वालकको य मोलेको व मूबादिकको भी दीसा देते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि च्या त्याग करता हूँ? वादमें पालन भी नहीं करते और उन्हें सब सामु मानते हैं। तथा यह बहता है—वादमें धर्मबुद्धि हो जायेगी तब तो उसका भला होगा? परन्तु पहले हो दीसा देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायों, तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा? बादमें धर्मात्मा होनेका निरुच्य कैमा? तथा जो सामुका धर्म अंगोकार करके यथार्थ पालन न करे उसे सामु मान या न मानें? बिद मानें तो ओ सामु मुनिनाम धारण करते हैं और अप हैं उन सबको सामु मानो। न मानें तो इनके सामुपना नहीं रहा। तुम जैसे आवरणसे सामु मानते हो, उगका भी पालन किसी विरलेके पाया जाता है; सबको सामु किसलिये मानते हो?

यहाँ कोई कहें.- हम तो जिसके यथार्थ आवरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, और को नहीं मानेंगे। उससे पूछते हैं---

एक संघम बहुत भेषी हैं, वहाँ जिसके यथार्थ आनरण मानते हो, वह औरोको साधु मानता है या नहीं मानता? यदि मानता है तो तुममें भी अथदानी हुआ, उमें पूज्य कैसे मानते हो ? और नहीं मानता तो उसमें साधुका व्यवहार किमिजिये वनं प्रा है ? तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अपने सघमें रसकर औरोंसे माधु मनवाकर औरोंको अथदानी करता है ऐसा कपट किसिजिये करता है ? तथा तुम जिसको माधु मही मानोपे तब अन्य जीवोंकोभी ऐसा ही उपदेम करोंग कि—'इनको साधु मानते हो ससते तो धमंपद्वतिमें विरोध होता है! और जिमको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, वर्थोंक बहु उसे साधु मानता है। तथा तुम जिमके यथार्थ आवरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देगों, वह भी मधार्य मुनियमंका पानत नहीं करता है।

कोई कहे—अन्य भेषाधारियोंसे तो बहुत अच्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं; परन्तु अन्यमदोंमें तो नानाप्रकारके भेष सम्भव हैं, वयोंकि वहाँ रागभवका निषेष नहीं है। इस जैनमतमें तो जैसा कहा है, वैसा ही होने पर सायुसंगा होती है।

यहाँ कोई कहें—सील-संयमादि पालते हैं, तपस्चरणादि करते हैं, सी जिनना

करें जतना ही मला है?

समायान: यह सत्य है, वर्म थोड़ा भी पाला हुआ मला ही है; परन्तु प्रतिज्ञा तो वहें वर्मकी करें और पालें थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महापाप होता है। जैसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकवार भोजन करे तो उसके वहुतवार भोजनका नंयम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिवर्मकी प्रतिज्ञा करके कोई किचित् वर्म न पाले, तो उसे शील-संयमादि होने पर भी पापी ही कहते हैं। और जैसे एकंत (एकाशन) की प्रतिज्ञा करके एकवार भोजन करे तो वर्मात्मा ही है, उसी प्रकार अपना श्रावकपद धारण करके थोड़ा भी धर्म सावन करे तो वर्मात्मा ही है। यहाँ ऊँचा नाम रखकर नीची किया करनेसे पापीपना सम्भव है। यथा योग्य नाम धारण करके वर्मिक्या करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना वर्म साधन करे उतना ही मला है।

यहाँ कोई कहे - पंचमकालके अंत पर्यन्त चतुर्विय संघका सद्भाव कहा है। इनको साधु न मानें तो किसको मानें ?

रत्तर:—जिस प्रकार इमकालमें हंसका सद्भाव कहा है, और गम्यक्षेत्रमें हंग विद्यायी नहीं देते, तो औरोंको तो हंस माना नहीं जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर ही हंन माने जाते हैं। उसी प्रकार इसकालमें साधुका सद्माव है और गम्यक्षेत्रमें साधु विश्वायी नहीं देते, तो औरोंको तो साधु माना नहीं जाता, साधुका लक्षण मिलनेपर ही साधु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें विखायी देता है, वहींगे दूरके क्षेत्रमें साधुका सद्भाव कैसे मानें? यदि लक्षण मिलनेपर मानें, तो यहाँ मी इसी प्रकार मानो। और विना लक्षण मिले ही मानें तो वहाँ अन्य कुलिगी हैं उन्हींको साधु मानो। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है। कोई कहे—इस पंचमकालमें इस प्रकार मी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त बचन बनलाओ! विना ही सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। इस प्रकार अनेक युक्ति हाग इनके साधुपना बनता नहीं है; और साधुपने विना साधु मानकर गुरु माननेसे मिथ्यादर्शन होता है; क्योंकि भले साधुको गुरु माननेसे ही सम्यग्दर्शन होता है।

# [प्रतिमाथारी श्रावक न होनेकी मान्यताका निषेध]

तथा श्रायकथर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। त्रसिंहसा एवं स्थूल मृपादिक होनेपर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किचित् त्याग कराके उसे देशवृती हुआ कहते हैं; श्रीर वह त्रसघातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देशवृत गुण- स्थानमें तो ग्यारह अविरति कहे हैं, वहाँ प्रसमात किस प्रकार गम्मय है ? तथा ग्यारह प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, उनमें दसवीं-यारहवीं प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही नहीं और साधु होता है। पूछे तब कहते हैं—प्रतिमापारी श्रावक इसकाल नहीं हो सकते । सो देखो, श्रावक धर्म तो कठिन और मुनिधर्म सुगम—ऐसा विरुद्ध कहते हैं। तथा ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्रह बतलाते हैं सो सम्भवित वचन नहीं है। फिर कहते हैं—यह प्रतिमा तो घोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो घमंबुद्धि ऊँची कियाको किसलिये छोड़ेगा और नीचा कार्य है तो किसलिये अंगीकार करेगा? यह सम्भव ही नही है।

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भी श्रावकपना बतलाते है। कहते हैं-धर्मबुद्धिसे तो नहीं बंदते हैं लौकिक व्यवहार है; परन्तू सिद्धान्तमें तो उनरी प्रशंसा स्तवनको भी सम्यक्त्यका अतिचार कहते हैं और गृहस्योंका मला मनानेके अर्थ वन्दना करने पर भी कुछ नहीं कहते । फिर कहोगे—भय, लज्जा, गुतूहलादिसे यंदने हैं, तो इन्ही कारणोंसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो. अंतरंगमें पाप जानना चाहिये। इस प्रकार तो सर्व आचारोंमें विरोध होगा।

देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुडानेकी तो मुख्यता नही है और पवनकायकी हिंसा ठहराकर खुले मुँह बोलना छुडानेकी मुख्यता पागी जाती है। मो यह कमभंग उपदेश है। तथा धर्मके अग अनेक हैं, उनमें एक परजीवको दयाको मुस्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जलका छानना, अन्तका द्योघना, सदीय वस्तुका भक्षण न करना, हिसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगोंकी तो मुख्यता नहीं 🖔 ।

[मखपटी आदिका निपेप ]

तया पट्टीका यौधना, शौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्यों भी मुस्यता करते हैं. परन्तु मैलयुक्त पट्टीके थुकके सम्बन्धसे जीव उत्पन्न होते है उनका हो यहन नहीं है और पयनकी हिंसाका यत्न बतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है उसका तो यत्न करते ही नहीं। तया उनके नाखानुमार योलनेहीका यत्न किया है तो सर्वदा किसलिये रसते हैं ? बीलें तब यत्न कर छेना नाहिये। यदि कहे-भूज अने हैं; तो इतनी भी याद नहीं रहती तब अन्य धर्म साधन कींग होगा ? तथा शीवादिन षोड़े करें, सो सम्भवित शौच तो मुनि भी करते हैं। इसलिये गृहस्यका अपने कीर पीच करना चाहिये। सी संगमादि करके गीच किये विना सामायिकादि किया करने से अविनय, विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिन्ही मुहरून

करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। और कितने ही दयाके अंग योग्य पालते हैं, हरितकाय आदिका त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते।

### [मृतिंपूजा निषेधका निराकरण]

तया इस अहिंसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि कियाका उत्यापन करते हैं; सो उन्होंके शास्त्रोंमें प्रतिमा आदिका निरूपण है, उसे आग्रहसे लोप करते हैं। भगवतीस्त्रमें ऋद्धियारी मुनिका निरूपण है वहाँ मेरुगिरि आदिमें जाकर "तत्य चेययाइं वंदई" ऐसा पाठ है। इसका अर्थ यह है कि—वहाँ चैत्योंकी वंदना करते हैं। और चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठसे कहते हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ होते हैं, इसिल्ये अन्य अर्थ हैं प्रतिमाका अर्थ नहीं है। इससे पूछते हैं—मेरिगिरि नन्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहाँ चैत्य वन्दना की, सो वहाँ ज्ञाना-दिककी वन्दना करनेका अर्थ कैसे सम्भव है? ज्ञानादिककी वन्दना तो सर्वत्र संभव है। जो वन्दनायोग्य चैत्य वहाँ सम्भव हो और सर्वत्र सम्भव न हो वहाँ उसे वंदना करनेका विशेष सम्भव है और ऐसा सम्भवित अर्थ प्रतिमा ही है और चैत्य शब्दका मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम सम्भव है; उसे हठ करके किसलिये लुप्त करें?

तया नन्दीक्वर द्वीपादिकमें जाकर, देवादिक पूजनादि क्रिया करते हैं, उसका व्याच्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है। तया लोकमें जहाँ-तहाँ अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है। सो वह रचना अनादि हैं, वह रचना भोग-कुतूहलादिके अर्थ तो है नहीं। और इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भव नहीं है। इसलिये इन्द्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं? या तो अपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, वहाँ दु:खी होते होंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं है। या अच्छी रचना देखकर विषयोंका पोषण करते होंगे, परन्तु अरहन्तकी मूर्ति द्वारा सम्यग्दृष्टि अपना विषय पोषण करें यह भी सम्भव नहीं है; इसलिये वहाँ उनकी भक्ति आदि ही करते हैं; यही सम्भव है।

उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन किया है। उसे गोपनेके अर्थ कहते हैं—देवोंका ऐसा ही कर्तव्य है। सो सच है, परन्तु कर्तव्यका तो फल होता ही होता है; वहाँ घर्म होता है या पाप होता है? यदि धर्म

होता है ती अन्यय पाप होता था यहाँ धर्म हुआ; इसे औरोंके सहदा कैसे कहें ? यह तो योग्य कार्य हुआ। और पाप होता है तो वहाँ "जमोत्पुणं" का पाठ पदा, सो पापके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा ? तथा एक विचार यहाँ यह आया कि-"गमोत्युणं " के पाठमें तो अरिहत्तको भक्ति है, सो प्रतिमानीके आगे जाकर यह पाठ पढ़ा, इसलिये प्रतिमाजीके आगे जो अरहंतभक्तिकी किया है वह करना युक्त हुई। तथा वे ऐसा कहते हैं-दिवोंके ऐसा कार्य है, मनुष्योंके नहीं है; नयोंकि मनुष्योंकी प्रतिना आदि बनानेमें हिंसा होती है। तो उन्होंके शाह्योंमें ऐसा फयन है कि न्द्रीपदी रानी प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सूर्यामदेवने किये उसी प्रकार करने लगी, इसलिये मनुष्योंके भी ऐसा कार्य कत्तंव्य है। यहाँ एक यह विचार आया कि-चैत्यालय, प्रतिभा यनाने हो प्रवृत्ति नहीं थी तो द्रौपदीने किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया? तथा प्रवृत्ति यी तो चनानेवाले धर्मात्मा थे या पानी थे ? यदि धर्मात्मा ये तो गृहस्योंको ऐसा कार्य करना योग्य हुआ, और पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो पा नहीं, किसल्चि वनाया ? तया द्रौपदीने वहाँ " णमोत्युणं " का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कृतूहल किया या धर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महा पापिनी हुई । धर्ममें कूनूहल कैसा ? और धर्म किया तो औरोंको भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पूजा करना युक्त है। तथा ये ऐगी मिय्यायुक्ति बनाते हैं-जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार अरहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नहीं है। सो अरहंत किसीको भक्त मानकर भन्ना करते हों तब तो ऐसा भी मानें, परन्तु वे तो बीतराग हैं। यह जीव भितारन अपने भावोंसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्रीके आकाररूर काष्ट-पापाणको मूर्ति देखकर, वहाँ विकाररूप होकर अनुराग करे तो उमक्तो पागवंग होगा; उसी प्रकार अरिहन्तके आकाररूप धातु-पाषाणादिककी मूर्ति देखकर धर्मबुद्धिसे वहाँ अनुराग करे तो शुमकी प्राप्ति कैसे न होगी ? वहाँ वे कहते हैं -- विना प्रतिमा ही हम अरहन्तमें अनु-राग करके शुभ उत्पन्न करेंगे; तो इनसे कहते हैं —आकार देशनेसे जैसा भाग होता है वैसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकमें भी सीके अनुरागी सीरा चित्र बनाते हैं; इसल्पि प्रतिमाके अवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसे विशेष गुमकी प्राप्त होती है।

फिर कोई कहे—प्रतिमाको देसी, परन्तु पूजनादिक करनेका क्या प्रमोजन है ?

उत्तर:--जैंग--बोई किसी जीवका आकार बनावर पात करे को उने उन

जीवकी हिंसा करने जैसा पाप होता है, व कोई किसीका आकार वनाकर द्वेषबुद्धिसे उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार वनामा उसकी बुरी अवस्था करने जैसा फल होता है। उसी प्रकार अरहन्तका आकार वनाकर धर्मानुरागबुद्धिसे पूजनादि करे तो अरहन्तके पूजनादि करने जैसा गुभ [भाव] उत्पन्न होता है तथा वैसा हो फल होता है। अति अनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे आकार वनाकर पूजनादि करते हैं। इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है।

तथा ऐसा कुतर्क करते हैं कि -जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसिलये चन्दनादि द्वारा अरहन्तकी पूजन युक्त नहीं है।

समाघान—मुनिपद लेते हो सर्व परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके पश्चात् तीर्थंकरदेवके समवशरणादि वनाये, छत्र-चँवरादि किये, सो हास्य किया या भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुआ; सो वनता नहीं है। भक्तिको तो पूजनादिकमें भो भक्ति ही करते हैं। छद्मस्यके आगे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है। केवलीके व प्रतिमाके आगे अनुरागसे उत्तम वस्तु रखनेका दोष नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती। धर्मानुरागसे जीवका भला होता है।

फिर वे कहते हैं—प्रतिमा बनानेमें, चैत्यालयादि करानेमें, पूजनादि करानेमें हिंसा होती है, और धर्म अहिंसा है; इसलिये हिंसा करके धर्म माननेसे महापाप होता है; इसलिये हम इन कार्योंका निपेध करते हैं ?

उत्तर:---उन्होंके शास्त्रमें ऐसा वचन है---

सुचा जाणइ कल्लाणं सुच्चा जाणइ पावगं । उभयं पि जाणए सुच्चा जं सेय तं समायर ॥ १ ॥

यहाँ कल्याण, पाप और उभय—यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा है। सो उभय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ठहरा। वहाँ पूछते हैं—केवल धमंसे तो उभय हलका है ही, और केवल पापसे उभय बुरा है या भला है? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका अंश मिला है, पापसे बुरा कैंसे कहें? भला है, तो केवल पापको छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। तथा युक्तिसे भो ऐसा ही सम्भव है। कोई त्यागी होकर मन्दिरादिक नहीं वनवाता है व सामा- विकादिक निरवद्य कार्योमें प्रवर्त्तता है; तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि

करना उचित नहीं है। परन्तु कोई अपने रहनेके लिये मकान यनाये, उसते तो चैत्यालयादि करानेवाला हीन नहीं है। हिंसा तो हुई, परन्तु वसके तो लोम पापानुरागको वृद्धि हुई और इसके लोभ छुटकर धर्मानुराग हुआ। तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करेना हीन नहीं है। वहाँ तो हिसादि बहुत होते हैं, लोभादि बढ़ता है, पापहीकी प्रवृत्ति हैं। यहाँ हिसादिक भी किचित् होते हैं, लोभादिक पटते हैं और धर्मानुराग बढ़ता है।—इस प्रकार जो त्यागी न हों, अपने धनको पार्मों रानंते हों, उन्हें चैत्यालयादि बनवाना योग्य है। और जो निरवद्य सामाधिकादि कार्योमें उपयोगको न लगा सके उनको पुजनादि करनेका निषय नहीं है।

फिर तुम कहोगे—निरवद्य सामायिकादि कार्य ही क्यों न करें ? धर्ममें काल लगाना, वहाँ ऐसे कार्य किसलिये करें ?

उत्तर:--यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवचपना हो, तो ऐसा ही करें, परन्तु परिणामोंमें पाप छुटने पर निरवद्यपना होता है। सो बिना अवलम्बन सामायिकादिमें जिसके परिणाम न लगें वह पूजनादि द्वारा वहीं अपना उपयोग लगाता है। वहाँ नानाप्रकारके आलम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि यहाँ उपयोगको न लगाये तो पाप कार्योमें उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा; इसल्पिये वहाँ प्रयुत्ति करना युक्त है। तुम कहते हो कि-" धर्मके अर्थ हिंसा करनेसे तो महापाप होता 🕻 अन्यत्र हिंसा करनेसे थोड़ा पाप होता है," सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नहीं है और युक्तिसे भी नहीं मिलता; वर्योंकि ऐसा माननेसे तो-इन्द्र जन्मकल्याणकमें यहुन जलसे अभिषेक करता है, समवदारणमें देव पुष्पवृष्टि करना, चैवर हालना इत्यादि कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए। यदि तुम कहोंगे-- उनका ऐहा ही स्पवहार है, ती क्रियाका फल तो हुए बिना रहता नहीं है। यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्बन्हरि हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ? और धर्म है तो किसलिये निपेध करते हो ? मला तुम्हीसे पूछते हैं--सीर्यंकरकी वन्दनाको राजादिक गये, साधुकी यन्दनाको दूर भी जाते हैं, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करनेके लिये गमनादि करते हैं यहाँ मार्गमें हिंगा हुई। तथा सार्धामयोंको भोजन कराते हैं, साधुका मरण होनेपर उनका मंस्कार करते हैं, साधु होनेपर उत्सव करते हैं इत्यादि प्रवृत्ति अब भी देशी जातो है; सो यहाँ भी हिंसा होती है; परन्तु यह कार्य तो धर्मके ही अर्थ हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। -यदि यहाँ महावाम होता है, तो पूर्वकालमें ऐसे कार्य किये उनका निषेध करों। और अब भी गृहस्य ऐसा कार्य करते हैं, उनका त्याग करो। तथा यदि पर्म होता है छो

धमंके अर्थ हिसामें महापाप बतलाकर किसलिये भ्रममें डालते हो ? इसलिये इस प्रकार मानना युक्त है—कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धनका लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धनके लोभसे कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है; उसी प्रकार थोड़ी हिसाके भयसे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा कोई बहुत धन ठगाये और थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है; उसी प्रकार बहुत हिसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि धर्ममें थोड़ा प्रवतें व नहीं प्रवतें, तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्मरूप उपयोग होनेपर सावद्यधर्ममें उपयोग लगाना योग्य नहीं है। इस प्रकार अपने परिणामोंकी अवस्था देखकर भला हो वह करना, परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा अहिंसा ही केवल धर्मका अज्ञ नहीं है; रागादिकोंका घटना धर्मका मुख्य अङ्ग है। इसलिये जिस प्रकार परिणामोंमें रागादिक घटें वह कार्य करना।

तथा गृहस्थोंको अणुवतादिकके साधन हुए बिना ही सामाधिक, प्रतिक्रमण, प्रोपध आदि कियाओंका मुख्य आचरण कराते हैं। परन्तु सामायिक तो राग-द्वेषरहित साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-बैठना करनेसे ही तो होती नहीं है। फिर कहोगे—अन्य कार्य करता उससे तो भला है? सो सत्य, परन्तु सामायिक पाठमें प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि—मन-वचन-काय द्वारा सावद्यको न करूँगा, न कराऊँगा; परन्तु मनमें तो विकल्प होता ही रहता है; और वचन-कायमें भी कदाचित् अन्यधा प्रवृत्ति होती है वहाँ प्रतिज्ञाभंग होती है। सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो न करना भला है; नयोंकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है।

फिर हम पूछते हैं—कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषापाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीभाँति पालता नहीं है और प्राकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके अर्थका अपनेको ज्ञान नहीं है, बिना अर्थ जाने वहां उपयोग नहीं रहता तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। ऐसे इन दोनोंमें विशेष धर्मात्मा कौन? यदि पहलेको कहोगे, तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते? तथा दूसरेको कहोगे तो प्रतिज्ञाभंगका पाप हुआ व परिणामोंके अनुसार धर्मात्मापना नहीं ठहरा; परन्तु पाठादि करनेके अनुसार ठहरा। इसलिये अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना। सध सके वह प्रतिज्ञा करना। जिसका अर्थ जानें वह पाठ पढ़ना। पढ़ित हारा नाम रखानेमें लाभ नहीं है।

तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोप निराकरण करनेका है; परन्तु "मिच्छामि दुक्कडं" इतना कहनेहीसे तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते; किये हुए दुष्कृत मिथ्या होनेपोग परि-णाम होनेपर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं; इसिलये पाठ ही कार्यकारी नहीं है। तथा प्रतिक्रमणके पाठमें ऐसा कर्य है कि—वारह वतादिकमें जो दुष्कृत लगे हों वे मिथ्या हों; परन्तु व्रत धारण किये बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे सम्मव है? जिसके उत्वसस न हो, वह उपनासमें लगे दोपका निराकरण करे तो असम्मवपना होगा। इसिल्ये यह पाठ पहना किस प्रकार बनता है?

तथा प्रोपधमें भी सामाधिकवत् प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते; इसलिये पूर्वोक्त ही दोप है। तथा प्रोपध नाम तो पर्वेका है; सो पर्वेक दिन भी कितने कालतक पापित्या करता है, पश्चात् प्रोपधधारी होता है। जितने काल वने उतने काल सापन करनेका तो दोप नहीं है, परन्तु प्रोपधका नाम करें सो युक्त नहीं है। सम्पूर्ण पर्वेमें निरविष्ठ रहने पर ही प्रोपध होता है। यदि थोड़े भी कालते प्रोपध नाम हो तो सामाधिकको भी प्रोपध कहो, नहीं तो सास्ति प्रमाण वतलाओं कि—जपन्य प्रोपधका इतना काल है। यह तो वड़ा नाम रखकर लोगोंको भ्रममें डालनेका प्रयोजन भासित होता है।

तथा आखड़ी लेनेका पाठ तो अन्य कोई पहता है, अंगीकार अन्य करता है। परन्तु पाठमें तो "मेरा त्याग है" ऐसा वचन है; इसलिये जो त्याग करे उसीको पाठ पढ़ना चाहिये। यदि पाठ न आये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पढ़ितके अयं यह रीति है। तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने-करानेकी तो मुख्यता है और यथाविधि पाठनेकी शिषिछता है, व माव निमंल होनेका विवेक नहीं है। आतंपरिणामोंसे य लोभादिकसे भी उपवाशिक करके वहीं धमं मानता है; परन्तु फल तो परिणामोंसे होता है। इत्यादि अनेक कलिया वातें करते हैं, सो जनधमंमें सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार यह जैनमें स्वेताम्बर मत है, वह भी देवादिकका य तत्वोंका व मोधामागीदिका अन्यया निरुपण करता है; धमित्र्य मिस्यादर्शनादिकका पोषक है सो त्याज्य है। सच्चे जनसमंका स्वरूप आगे पहने हैं। उसके हारा मोधामागोंमें प्रवर्शना दोगा।

--- इति श्री मोशमार्गपकाशक शासमें अन्यमत निरूपक पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ।



**श्रदोहा** #

मिथ्या देवादिक भनें हो है मिथ्याभाव । तन तिनकों सांचे भनो, यह हित-हेत-उपाव॥१॥

अर्थ:—अनादिसे जीवोंके मिध्यादर्शनादिकभाव पाये जाते हैं, उनकी पृष्टताका कारण कुदेव-कुगुरु-कुधर्म सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है; इसलिये इनका निरूपण करते हैं।

### [ कुदेवका निरूपण और उसके श्रद्धानादिका निषेध ]

वहाँ जो हितके कर्ता नहीं हैं और उन्हें भ्रमसे हितका कर्ता जानकर सेवन करें सो कुदेव हैं। उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोक्षका प्रयोजन है; कहीं परलोकका प्रयोजन है, और कहीं इस लोकका प्रयोजन है; सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसिलये उनका सेवन मिथ्याभाव है; वह बतलाते हैं:—

अन्य मतोंमें जिनके सेवनसे मुक्तिका होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्षके अर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्यमत अधिकारमें कहा ही है। तथा अन्यमतमें कहे देवोंको कितने ही—"परलोकमें सुख होगा दु:ख नहीं होगा"—ऐसे प्रयोजनसहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजानेसे होती है; परन्तु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईस्वर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्याय ठहरा; क्योंकि किसीको पापका फल दे, किसीको न दे ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; ईस्नर किसीका बुरा-मला करनेवाला नहीं है। तथा इन देवोंका सेवन करते हुए उन देवोंका तो नाम देते हैं और अन्य जीवोंकी हिसा करते हैं तथा मोजन, नृत्यादि द्वारा अपनी इन्द्रियोंका विषय पोषण करते हैं; सो पाप परिणामोंका फल तो लगे दिना रहेगा नहीं। हिसा, विषय-कपायोंको सब पाप कहते हैं और पापका फल भी सब बुरा ही मानते हैं; तथा कुदैवोंके सेवनमें हिसा-विषयादिक हीका अधिकार है; इसलिये कुदैवोंके सेवनसे परलोकमें भला नहीं होता।

तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्बन्धी, धनुनामादिक य रोगादिक मिटाने; धनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दु:स मिटाने व गुरा प्राप्त करनेके अनेक प्रयोजनसिहत कुदेवादिका सेवन करते हैं; र्यु मिटाने व गुरा प्राप्त करनेके अनेक प्रयोजनसिहत कुदेवादिका सेवन करते हैं; र्यु मिटाने व गुरा प्राप्त करनेके हैं; प्रतान्त्रीत सांझी आदि बनाकर पूजते हैं; चौष, धोनला, दहाड़ी आदिको पूजते हैं; प्रतान्त्रेत, पितर, व्यन्तरादिककी पूजते हैं; त्राप्त घोड़ा आदि तिर्यवोंको पूजते हैं; बिग-जलादिकको पूजते हैं; शाय घोड़ा आदि तिर्यवोंको पूजते हैं; बिग-जलादिकको पूजते हैं। सो इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिट्याइक्ष्मि होता है; वर्योक प्रयम्त सेवह जनका सेवन करता है उनमेंसे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हैं; इमिल्ये उनका सेवन करता है उनमेंसे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हैं; इमिल्ये उनका सेवन करनेको समय नहीं हैं। यदि वे ही समय होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे; परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिशापी नहीं देता; प्रसन्न होकर धनादिक नहीं दे सकते वोर देवी होकर दुरा नहीं कर सकते।

यहीं कोई कहे—हु: य देते तो देरे जाते हैं, माननेते दु: र देना रोक देते हैं ? उत्तर:—इसके पापका उदय हो, तब उनके ऐसी ही कुनूहल्जुिं होती है, उससे ये चेटा करते हैं, चेटा करनेते यह दु:सी होता है। तथा वे कुनूहल्जी कुछ करें वेश यह उनका कहा हुआ न करे, तो वे चेटा करते रक जाते हैं। तथा देने निर्वल जानकर कुनूहल्ल करते रहते हैं। यदि इसके कुण्यका उदय हो तो कुछ कर नहीं मनते। ऐसा भी देसा जाता है—कोई जीव उनको नहीं पूजते, य उनको निन्दा करते हैं व के भी उससे हैं प करते हैं, वरनु उसे दु:स नहीं दे सकते। ऐसा भी वहते देने जाते हैं कि— अधि उससे हैं प करते हैं, वरनु उस प्रतिचे असुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ वर नहीं क्ला। इसलिये व्यंतरादिक कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं; इसके पुष्प-पापहीते मुन-दु:न होता है। उनके व्यंतरादिक उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्यसिद्ध नहीं होनो। तथा एमा जानना—

जो कित्पत देव हैं उनका भी कहीं अतिशय, चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतरादिक द्वारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायमें उनका सेवन था, पश्चात् मरकर व्यंतरादि हुआ, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तव वह लोकमें उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति करानेके अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला; किंचित् चमत्कार देखकर उस कार्यमें लग जाता है। जिस प्रकार-जिनप्रतिमादिकका भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यन्तरादिक होते हैं। उसी प्रकार कुदेवोंका कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना। तथा अन्य-मतमें परमेश्वरने भक्तोंकी सहाय की व प्रत्यक्ष दर्शन दिये इत्यादि कहते हैं; वहाँ कितनी ही तो किल्पत वातें कही हैं। कितने ही उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किये गये कार्योंको परमेश्वरके किये कहते हैं। यदि परमेश्वरके किये हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है; सर्वप्रकार समर्थ है; भक्तको दुःख किसलिये होने देगा? तथा आज भी देखते हैं कि-म्लेच्छ आकर भक्तोंको उपद्रव करते हैं, धर्म-विध्वंस करते हैं, मूर्तिको विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वरको ऐसे कार्यीका ज्ञान न हो, तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। जाननेके पश्चात् भी राहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तोंको सहाय की कहते हैं वह झूठ है; क्योंकि उसकी तो एकसी वृत्ति है। फिर यदि कहोगे—वैसी भक्ति नहीं है; तो म्लेच्छोंसे तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी-की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था ? तथा म्लेच्छ-पापियोंका उदय होता है सो परमेश्वरका किया है या नहीं ? यदि परमेश्वरका किया है, तो निन्दकोंको सुखी करता है, भक्तोंको दुःख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रहा ? और परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ; इसलिये परमेश्वरकृत कार्यं नहीं है। कोई अनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता है-ऐसा ही निश्चय करना।

यहाँ कोई पूछे कि—कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहता है; अप्रत्यक्षको वतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिक वतलाकर अपनी हीनता कहता है; पूछते हैं सो नहीं वतलाता; भ्रमरूप वचन कहता है, औरोंको अन्यथा परिणमित करता है, दु:ख देता है—इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है ?

उत्तर:—व्यन्तरोंमें प्रभुत्वकी अधिकता-हीनता तो है, परन्तु जो कुस्थानमें निवासादिक वतलाकर हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतूहलसे वचन कहते हैं। व्यन्तर वालककी भौति कुत्रहरू करते रहते हैं। जिस प्रकार वालक कुत्रहरू डारा अपनेको हीन विखलाता है, चिढाता है, गाली सुनाता है, जेंचे स्वरसे रोता है, वादमें हँगते लग जाता है, उसी प्रकार व्यन्तर चेटा करते हैं। यदि कुस्यानहींके निवासी हों तो उत्तमस्पानमें आते हैं, वहीं किसके लानेसे आते हैं? अपने आप आते हैं तो अपनी धाक्ति होनेपर कुस्यानमें किसलिये रहते हैं? इसलिये इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है। कुत्रहरूके लिये जो चाहें सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हँगते के लग जाते हैं? इतना है कि—मंत्रादिककी अचित्यशक्ति है, सो किसी सच्चे मन्यके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो तो उतके किचित् गमनादि नहीं हो सकते, व किचित् दु.स उत्तमन होता है, य कोई प्रवल उसे मना करे तब रह जाता है व आप ही रह जाता है;—इत्यादि मन्यकी राक्ति है, परन्तु जलाना आदि नहीं होता। मन्यवाले जलाया कहते हैं; यह फिर प्रगट होजाता है, ययोंकि वैक्षियिक दारीरका जलाना आदि सम्भव नहीं है। व्यन्तरोंके अविधाग किसीको बल्प क्षेत्र-काल जाननेका है, किसीको बहुत है। वहाँ उनके इच्छा हो और अपनेको ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्षको पूछने पर उसका उत्तर देते हैं।

अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत् ज्ञानीने पूछ आकर ज्याव देते हैं। अपनेको अल्प ज्ञान हो तो अल्प महत् ज्ञानीने पूछ आकर ज्याव देते हैं। अपनेको अल्प ज्ञान हो व इच्छा न हो तो पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देते ऐसा जानना। अल्प्ञानपाले व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके परचात् कितने काल ही पूर्वजन्मका ज्ञान होसकता है, फिर उसका स्मरणमात्र रहता है, इसिक्ये वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ पेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्मकी वातें कहते हैं; कोई अन्य वात पूछे तो अवधिज्ञान तो थोड़ा है, विना पाने किस प्रकार कहें ? जिसका उत्तर आप न दे सक्षें व इच्छा न हो, पहाँ मान-अनुसहलादिकसे उत्तर नहीं देते व झूठ बोलते हैं ऐसा जानना। देवांचे ऐसी प्रति हैं कि—अपने व अन्यके दारीरको व पुद्गलस्क्यों जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणीनत करते हैं; इसिल्ये नानाआकारादिस्प आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिगाते हैं। अन्य जीवके दारीरको रोगादिखक करते हैं। यहाँ इतना है कि—अपने दारीरको व अन्य पुद्गल स्कर्योंको जितनी द्वार्ति हो उतने ही परिणीकत कर सक्ते हैं; इसिल्ये सर्वकार्य पुद्गल स्कर्योंको जितनी द्वारा हो उतने ही परिणीकत कर सक्ते हैं; इसिल्ये सर्वकार्य कर सक्ते हैं। उसके पुण्यका उदय हो तो आप रोगादिस्य परिणीकन नहीं कर सक्ता। हो उसके पुण्यका उदय हो तो आप रोगादिस्य परिणीकन नहीं कर सक्ता। हो जानना। स्वार्तिका जानना। हो जानना। हो जानना।

यहाँ कोई कहे-इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उनके मानने-पूजनेमें

उत्तर:-अपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे दोष ? व नहीं दे सकते; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यबन्ध नहीं होता; रागादिककी वृद्धि नेसे पाप ही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने-ला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं—पुजवाते हैं, वह कुत्हल करते हैं; कुछ विशेष योजन नहीं रखते । जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुतूहरू करते रहते हैं; जो नहीं गनते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते । यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजने-गलेको बहुत दु:खी करें, परन्तु जिनके न मानने-पूजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी कहते देखायी नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुघादिककी पीड़ा हो तब हो, परन्तु वह तो उनके व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं करते ? व औरोंको भोजनादि करानेको द्री क्यों कहते हैं ? इसलिये उनके कुतूहलमात्र क्रिया है। अपनेमें उनके कुतूहलका स्थान हानपर दु:ख होगा, हीनता होगी, इसलिये

उनको मानना-पूजना योग्य नहीं है। तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते हैं - गया आदिमें पिंडदान करो तो हमारी गित होगी, हम फिर नहीं आयेंगे। सो क्या है?

उत्तर:--जीवोंके पूर्वभवका संस्कार तो रहता ही है। व्यन्तरोंको भी पूर्वभवके स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्वभवमें ऐसी ही वासना थी; गयादिकमें पिड-दानादि करनेपर गति होती है इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते हैं। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यन्तर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्काररूप ही वचन कहते हैं; इसलिये सर्व व्यन्तरोंकी गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना । इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना ।

# [ स्य-चन्द्रमादि ग्रहण्जा प्रतिपेध ]

तथा सूर्य, चन्द्रमा, प्रहाादक ज्याातषी हैं, उनको पूजते हैं वह भी भ्रम है। सूर्यादिकको परमेश्वरका अंश मानकर पूजते हैं परन्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही अधि-कता भासित होती है; सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं; अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेदवरका अंश मानें। तथा चन्द्रमादिव को धनादिक की प्राप्तिके अर्थ पूजते हैं; परन्तु उनके पूजनेसे ही घन होता हो तो सर्व दिरद्री इस कार्यको करें, इसिल्ये यह मिष्यामाव हैं। तथा ज्योतिषके विचारसे युरे ग्रहादिक आनेपर उनकी पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं, सो जिस प्रकार हिरलादिक स्वदम्व गमनादिक करते हैं, और पुरुषके दायें वानेपर मुदा-दुःस होनेके आगामी भानको कारण होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं; उसी प्रकार प्रहादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं, और प्राणीके यथासम्मव योगको प्राप्त होनेपर गुरा-दुःस होनेके आगामी भानको कारण होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं। योई तो उनका पूजनादि करते हैं उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; इसल्ये उनका पूजनादि करता हमके मां दर नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; इसल्ये उनका पूजनादि करता वसके भी इष्ट होता है;

यहाँ कोई कहै-देना तो पुण्य है सो भला ही है?

उत्तर:---धर्मके अयं देना पुष्प है, यह तो दु:सके मयरो व सुपके होमसे देते हैं, इसलिये पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकारसे ज्योतिपी देवोंको पूजते हैं सो मिथ्या है।

तया देवी-दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिषिनी हैं, उनका अन्यया स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी फलाना करके पूजनादि करते हैं। इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेष किया।

यहाँ कोई कहें--क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती लादि देवी यक्ष-यक्षिणी आदि त्री जिनमतका अनुसरण करते हैं जनके पूजनादि करनेमें दोष नहीं है ?

उत्तरः—जिनमतमें संयम धारण करनेसे पूज्यत्ना होता है; और देवीने संवम होता ही नहीं। तथा इनको सम्पक्त्वी मानकर पूजते हैं सो भवनिवनमें मम्पक्त्वो भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्पक्त्वसे ही पूजते हैं तो सर्वायतिकों नम्पक्त्वो भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्पक्त्वसे ही पूजते हैं तो सर्वायतिकों देव उन्हें ही वयों न पूजे? किर कहोगे — इनके जिनमति विवेष है; सो मीति विवेषणा सीधमं इन्हके भी है, वह सम्पक्ष्टि भी है; उसे छोड़कर इन्हें किस्तिय पूजे? किर व व कहोगे—जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक हैं, उसी प्रकार तीधकर के धेवणाणादिन हैं, परन्तु समवसरणादिमें इनका अधिकार नहीं है। यह तो सूठी मान्यता है। तथा जिम प्रकार प्रतिहारादिक में मिलाने पर राजासे मिलते हैं, उसी प्रकार यह सीध दूरों नहीं मिलाने। वहीं तो जिसके मिलाने पहीं तीवैकरके दर्शनादिक करता है, पुण विभोक्त आधीन नहीं है। तथा देशो अभानता ! आयुपादि सहित रोडस्वरण है जिनका, उपसी गा-गाकर भक्ति करते हैं। सो जिनमतमें भी रोडस्प पूज्य हुआ तो यह भी क

समान हुआ । तीव्र मिथ्वात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता है । इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है ।

### [गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण]

तरा गाय, सर्पाद तियँच हैं वे प्रत्यक्ष ही अपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका तिरस्कारादि कर सकते हैं; इनकी निचदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अग्नि, जलादिक स्थावर हैं, वे तिर्यंचोंसे भी अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं; तथा शस्त्र, दवात आदि अचेतन हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; उनमें पूज्यपनेका उपचार भी सम्भव नहीं है; इसलिये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फलप्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा! लोकमें तो अपनेसे नीचेको नमन करनेमें अपनेको निद्य मानते हैं, और मोहित होकर रोड़ों तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते। तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते हैं और मोहित होकर "कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा"—ऐसा विना विचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है और किसी पुण्यके उदयसे इष्टकार्य होजाये तो कहता है-इसके सेवनसे यह कायं हुआ। तथा कुदेवादिकका सेवन किये विना जो इप्टकार्य हों, उन्हें तो गिनता नहीं है और कोई अनिष्ट हो जाये तो कहता है-इसका सेवन नहीं किया इसलिये अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि - इन्होंके आधीन इष्ट-अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा; परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता। जिस प्रकार किसीके शीतलाको वहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देवे जाते हैं, किसीके विना माने भी जीते देवे जाते हैं; इसलिये शीतलाका मानना किचित् कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोंका मानना किचित् कार्यकारी नहीं है।

यहाँ कोई कहे-कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके माननेसे कुछ विगाड़ भी तो नहीं होता ?

उत्तर:—यदि विगाड़ न हो, तो हम किसलिये निपेव करें ? परन्तु एक तो मिय्यात्वादि हद् होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ होजाता है; यह वडा विगाड़ है और एक

पापबन्ध होनेसे आगामी दुःख पाते हैं, यह विगाड़ है।

यहाँ पूछे कि — मिध्यात्वादिभाव तो अतत्व-श्रद्धानादि होनेपर होते हैं और पापवन्य खोटे (-बुरे) कार्य करनेसे होता है; सो उनके माननेसे मिध्यात्वादिक व पाप-बन्ध किस प्रकार होंगे ?

उत्तर:—प्रथम तो परइट्यों को इप्ट-अनिष्ट मानता ही मिर्या है; गवों कि कोई इट्य किसीका मिन्न-शत्रु है नहीं; तथा जो इप्ट-अनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उसका कारण पुण्य-पाप है; इसिलये जैसे पुण्यवन्य हो पायक्य न हो वह करना। तथा यदि कमें उदयका भी निरचय न हो, और इप्ट-अनिष्टके बाह्य कारणों के संयोग-वियोगका उपाय करे, परन्तु कुदैवको माननेसे इप्ट-अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, कैवल बुद्धिको प्राप्त होती है; तथा उससे पुण्यवंध भी नहीं होता, पायबन्य होता है। तथा कुदैव किसीको धनादिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसिलये वे बाह्यकारण भी नहीं हैं। इनकी मान्यता किस वर्ष की जाती है? जब अत्यन्त अमबुद्धि हो, जीवादि तन्त्रों के धदान-जानका अंग भी न हो, और रामद्वेयकी अति तीवता हो तव जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इप्ट-प्रनिष्टका कारण मानते हैं, तब कुदैवोंकी मान्यता होती है। ऐसे तोव मिय्यत्यादि भाव होनेपर मोधमार्ग अति दुर्लभ होजाता है।

#### [ कुगुरुका निरूपण और उसके अद्धानादिकका निषेष ]

आगे कुगुरुके श्रद्धानादिकका निषेध फरते हैं:-

जो जीव विषय-कपायादि अधर्मरूप दो परिणमित होते हैं, और मानादिक्ये अपनेको धर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माक योग्य नमस्कारादि त्रित्रा कराते हैं अपवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहकाते हैं, बड़े धर्मात्मा गोग्य निचा कराते हैं;—इस प्रकार धर्मका आय्य करके अपनेको छड़ा मनवाते हैं, वे मच मुगुर जानना। स्थोंकि धर्मबद्धितमें तो विषय-कपायादि छूटनेपर जैसे धर्मको धारण करे मैना ही अपना पर मानना योग्य है।

#### [ कुल अवेसा गुरुपनेका निषेष ]

वहाँ कितने ही तो फुल द्वारा अपनेको गुरु मानते हैं। उनमें हुए काल्लाहरू तो कहते हैं—हमारा कुल ही जैया है, इमलिये हम सबके गुरु हैं। परन्तु कुलकी उपनात सो धमें साधनसे हैं। यदि उच कुलमें उत्पन्न होकर होन आचरण वर्ष तो उमे उच समान हुआ । तीव्र मिथ्वात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता है । इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है ।

### [गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण]

तथा गाय, सर्पाद तियँच हैं वे प्रत्यक्ष ही अपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका तिरस्कारादि कर सकते हैं; इनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अग्नि, जलादिक स्थावर हैं, वे तिर्यंचोंसे भी अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देखे जाते हैं; तथा शस्त्र, दवात आदि अचेतन हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; उनमें पूज्यपनेका उपचार भी सम्भव नहीं है; इसिलये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फलप्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा! लोकमें तो अपनेसे नीचेको नमन करनेमें अपनेको निद्य मानते हैं, और मोहित होकर रोड़ों तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते। तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, उसीकी सेवा करते हैं और मोहित होकर "कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा"—ऐसा विना विचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है और किसी पुण्यके उदयसे इष्टकार्य होजाये तो कहता है-इसके सेवनसे यह कार्य हुआ। तथा कुदेवादिकका सेवन किये विना जो इष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नहीं है और कोई अनिष्ट हो जाये तो कहता है—इसका सेवन नहीं किया इसलिये अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि - इन्हींके आधीन इप्ट-अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा; परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता। जिस प्रकार किसीके शीतलाको बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसीके विना माने भी जीते देखे जाते हैं; इसलिये शीतलाका मानना किंचित् कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोंका मानना किंचित् कार्यकारी नहीं है।

यहाँ कोई कहे—कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके माननेसे कुछ विगाड़ भी तो नहीं होता ?

उत्तर:—यदि विगाड़ न हो, तो हम किसलिये निपेच करें ? परन्तु एक तो मिध्यात्वादि हढ़ होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ होजाता है; यह वड़ा विगाड़ है और एक पापवन्य होनेसे आगामी दु:घ पाते हैं, यह विगाड़ है।

यहाँ पूछे कि — निथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व-प्रद्धानादि होनेपर होते हैं और पापवन्य खोटे (-बुरे) कार्य करनेसे होता है; सो उनके माननेसे निध्यात्वादिक य पापन्यक्ष किस प्रकार होंगे ?

उत्तर:—प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट-अनिष्ट मानना ही मिन्या है; ययों कि कोई द्रश्य किसीका मिन-रानु है नहीं; तथा जो इष्ट-अनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उत्तका कारण पूप्प-पाप है; इसिलिये जैसे पुण्यवन्य हो पापवन्य न हो वह करना। तथा यदि कर्म द्रश्यका भी निश्चय न हो, और इष्ट-अनिष्टके वाह्य कारणों के संयोग-वियोगका उपाय करें, परन्नु फुदेवको माननेसे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, फेवल बृद्धिको प्राप्त होती है; तथा उग्नेस पुण्यवंध मी नहीं होता, पापवन्य होता है। तथा कुदेव किसीको पनादिक देते मा खुड़ा लेते नहीं देसे जाते, इसिलये वे वाह्यकारण भी नहीं हैं। इनकी मान्यता किन वर्ष की जाती है? जब अत्यन्त अमवुद्धि हो, जीवादि तत्त्वों के श्रद्धान-जानका अंग भी न हो, और रागद्धेयकी अति तीग्रता हो तव जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इष्ट-प्रनिष्टका कारण मानते हैं, तब कुदेवोंकी मान्यता होती है। ऐसे तोग्र मिन्यात्यादि भाद होनेवर मोधमार्य अति दुर्लम होजाता है।

[ कुगुरका निरुपण और उसके अदानादिकका निषेष ] आगे कुगुरके श्रद्धानादिकका निषेष करते हैं:—

जो जीव विषय-कपायादि अधर्मरूप तो परिणमित होते हैं, और मानादिक्ये अपनेको धर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं अपवा किचित् धर्मका कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहनाते हैं, बड़े धर्मात्मा धोग्य किचा कराते हैं;—इस प्रकार धर्मका आश्रय करके अपनेको धड़ा मनवाते हैं, वे गव युगुर जानना; वर्षोक धर्मण्यद्विमें तो विषय-कपायादि छूटनेपर जैसे धर्मको धारण करे बैगा ही अपना पद मानना योग्य है।

#### [ कुल अपेसा गुरुपनेका निषेप ]

यहाँ किसने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुरु भानते हैं। उनमें कुछ बाह्मणारिक तो कहते हैं—हमारा कुल ही ऊँचा है, इसिटये हम सबके गुरु हैं। परन्तु कुलको उच्चता तो धम साधनसे है। यदि उच कुलमें उत्पन्न होकर होन आचरण करें तो उसे उच कैसे मानें ? यदि कुलमें उत्पन्न होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत ग्रन्थमें भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं। वहां "जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना" —ऐसा कहा है। यदि कुलहीसे उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है ?

तथा वैष्णवशास्त्रोंमें ऐसा भी कहते हैं—वेदव्यासादिक मछली आदिसे उत्पन्न
हुए हैं। वहाँ कुलका अनुक्रम किस प्रकार रहा? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते हैं;
इसलिये सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके
पुरुपसे व नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकुलके पुरुपसे संगम होनेसे सन्तित होती देखी जाती
है; वहाँ कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा? यदि कदाचित् कहोगे—ऐसा है तो उच्चनीचकुलके विभाग किसलिये मानते हो? सो लौकिक कार्योंमें असत्य प्रवृत्ति भी संभव
है, धर्मकार्यमें तो असत्यता संभव नहीं है; इसलिये धर्मपद्धतिमें कुल अपेक्षा महन्तपना
संभव नहीं है। धर्मसाधनहीसे महन्तपना होता है। ब्राह्मणादि कुलोंमें महन्तता
है सो धर्मप्रवृत्तिसे है; धर्मप्रवृत्तिको छोड़कर हिसादि पापमें प्रवर्तनेसे महन्तपना
किस प्रकार रहेगा?

तथा कोई कहते हैं कि—हमारे वड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं; हम उनकी संतितमें हैं, इसिलये हम गुरु हैं। परन्तु उन वड़ोंके वड़े तो ऐसे उत्तम नहीं; यदि उनकी सन्तितमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुषकी सन्तितमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसिलये मानते हो ? शास्त्रोंमें व लोकमें यह प्रसिद्ध है कि पिता गुभकार्य करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र अगुभकार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है; पिता अगुभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र गुभकार्य करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसिलये वड़ोंकी अपेक्षा महन्त मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना ।

तया कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्वकालमें कोई महन्त पुरुष हुआ हो, उसकी गादीपर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते आये हों, उनमें उस महत्पुरुप जैसे गुण न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई परकी गमनादि महापाप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यह सम्भव नहीं है। और वह पापी है तो गादीका अधिकार कहाँ रहा? जो गुरुपद योग्य कार्य करे वही गुरु है।

तथा कितने ही पहले तो खी आदिके त्यागी ये; वादमें अष्ट होकर विवाहादि कार्य करके गृहस्य हुए, उनकी सन्तित अपनेको गृद मानती है; परन्तु अष्ट होनेके बाद गृदपना किस प्रकार रहा ? अन्य गृहस्योंके समान यह मी हुए। इतना विवेष हुआ कि—यह अष्ट होकर गृहस्य हुए; इन्हें मूल गृहस्य धर्मों गृद केंसे मानें ? तथा कितने ही अन्य तो सवे पापकार्य करते हैं, एक खीसे विवाह नहीं करते और डमी अंगद्वारा गृदपना मानते हैं। परन्तु एक अबहा ही तो पाप नहीं है, हिसा परिष्रहादिक भी पाप हैं, उन्हें करते हुए धर्मात्मा—गृद किस प्रकार मानें ? तथा वह धर्मयुद्धि विवाहादिकका त्यागी नहीं हुआ है, परन्तु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता। यदि धर्मयुद्धि होती तो हिसादिक किसीरिये बढ़ाता ? तथा जिसके धर्मयुद्धि नहीं हैं उसके धीलकी भी इहता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब परखी गमनादि महापाय उत्पन्त करता है। ऐसी त्रिया होनेपर गृहपना मानना महा अष्टयुद्धि है।

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेप घारण करनेसे गृहपना मानते हैं; परन्तु भेप घारण करनेसे कीनमा धर्म हुआ, कि जिससे घर्मातमा गृह माने िवहां कोई टोपी लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई घोला पहिनते हैं, कोई घार बोडते हैं, बोई खाल बस्त रखते हैं, कोई घोला पहिनते हैं, कोई घार बोडते हैं, बोई खाल बस्त रखते हैं, कोई घार प्रदान हैं, बोई वह राहित्वे हैं, कोई मुगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं—इस्वादि बनेक क्या बनाते हैं। परन्तु यि योत-उपणादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नही छूटी यो तो काई जान उत्पादि प्रवृत्ति स्थान उसादि को काल बसादिका त्याग किसलिये किया? जनको डोडक कि ब्या अर्थाति प्रवृत्ति धर्मका कौनसा अंग हुआ? गृहस्योंको ठगनेके अर्थ ऐसे प्रजान परि हुस्स देश अर्था स्वांग रखे तो गृहस्य ठमे कैसे जायेंगे? और इन्हें इत्त्र इत्त्र बार व्यादिक यात्रादक मानादिकका प्रयोजन साधना है; इसलिये हैंडे कार बनते हैं। योजा रणत रुप रवांग को देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, जन्तु बहु कर है। गई। बहु। है

तर मिच्छवेसमुमिया गर्य दि म दृष्टि उम्मीर्टि । १ । (जन्नेश केवल अवकायान) वर्षा — जैसे कोई वेस्पामक पुष्प व्यक्तित्व अवकायान ) वसी प्रकार मिच्याभेप द्वारा को गर्य और नह तीरे हुए वर्षण्यकी वर्षि अपनि हैं। भाषार्थ— इसी प्रकार मिच्याभेप द्वारा को गर्य और नह तीरे हुए वर्षण्यकी वर्षि अपनि हैं। भाषार्थ— इसी मिच्यावेपयाले जीवॉर्स मुख्या वर्षण्य अवकार वर्षण्य हुए है उपना विषय नहीं है। मिच्यावुद्धिसे हुए करते हैं। वहाँ बीटे ती विषयावुद्धिसे हुए करते हुए वर्षण्य वर्णण्य वर्षण्य वर्षण

जह कृषि वेस्सारची मुम्बिन्नमही व्हिन्नह हॉर्ग्स ।

किये हैं उनको धारण करते हैं; परन्तु उन शास्त्रोंके कर्ता पापियोंने सुगमित्रया करनेसे उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्गमें लग जायेंगे, इस अभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी विचार नहीं करते कि—सुगमित्रयासे उच्चपद होना बतलाते हैं सो यहाँ कुछ दगा है। भ्रमसे उनके कहे हुए मार्गमें प्रवर्त्तते हैं। तथा कोई शास्त्रोंमें तो कठिन मार्ग निरूपित किया है वह तो सबेगा नहीं और अपना ऊँचा नाम धराये विना लोग मानेंगे नहीं; इस अभिप्रायसे यित, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न—इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते हैं और इनके आचारोंको साध नहीं सकते, इसलिये इच्छानुसार नाना वेष वनाते हैं। तथा कितने ही अपनी इच्छानुसार ही नवीन नाम धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेष बनाते हैं। इस प्रकार अनेक वेष धारण करनेसे गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है।

यहाँ कोई पूछे कि—वेष तो वहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-झूठे वेपकी पहिचान किस प्रकार होगी ?

समाधान:—जिन वेषोंमें विषय-कषायका किंचित् लगाव नहीं है वे वेष सच्चे हैं। वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैं, अन्य सर्व वेष मिथ्या हैं। वही "षट्पाहुड़"में कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है—

एगं जिणस्स रूवं विदियं उक्किट सावयाणं तु।

अन्रिद्याण तद्यं चउत्थं पुण लिंग दंसणं णित्थ ॥ (दर्शनपाहुड-१८) अर्थ:—एक तो जिनस्वरूप निर्मन्थ दिगम्बर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकोंका रूप दसवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिंग, तीसरा आर्थिकायोंका रूप-यह स्त्रियोंका लिंग—ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिंग सम्यग्दर्शन-स्वरूप नहीं है। भावार्थ—इन तीन लिंगके अतिरिक्त अन्य लिंगको जो मानता हैं वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्यादृष्टि है। तथा इन वेषियोंमें कितने ही वेषी अपने वेषकी प्रतीति करानेके अर्थ किंचित् धर्मके अंगको भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रूपया चलानेवाला उसमें कुछ चाँदीका अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्मका कोई अंग

दिखाकर अपना उच्चपद मनाते हैं।
यहाँ कोई कहे कि—जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा?
उत्तर:—जिस प्रकार उपवासका नाम रखाकर कणमात्र भी भक्षण करे तो
पापी है, और एकात (एकाशन)का नाम रखाकर किचित् कम भोजन करे तब भी

छटवा अधिकार]

धर्मात्मा है; उसी प्रकार उच्च पदवीका नाम रखाकर उसमें किचित् भी अन्यया प्रवर्ते तो महापापी है; और नीची पदवीका नाम रखाकर किचित् भी धर्मसाधन करे तो धर्मात्मा है; इसल्प्रिय धर्मसाधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोप नहीं है; परन्तु ऊँचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करनेसे तो महापाप ही होता है। बही 'पट्पाहुड़' में कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है—

जह जायस्वसरिसो विल्रह्मिमं ण गहिद अत्येष्ठ । जह छेइ अप्प-यहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥१॥

(सूत्र पाहुड १८)

अर्थ:--मुनिपद है वह ययाजातरूप सहस है। जैसा जन्म होते हुए या वैसा नम्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन-वसादिक वस्तुएँ उनमें तिलके तप-मात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित् अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, गृहस्थपनेमें बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग-मोक्षका अधिकारी होता है और मुनिपनेमें किचित् परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। इसलिये ऊँचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो, हु डावसिंपणी कालमें यह कलिकाल वर्त रहा है। इसके दोयसे जिनमतमें मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहाँ बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं है, केवल अपने आत्माका आपरूप अनुभवन करते हुए गुभाशुभभावोंसे उदासीन रहते हैं, और अब विषयकपायासक्त जीव मुनिपद घारण करते हैं वहाँ सर्व सावद्यके त्यागी होकर पंच-महायतादि अंगीकार करते हैं; श्वेत-रक्तादि वस्तोंकी ग्रहण करते हैं, भोजनादिमें लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ानेके उद्यमी होते हैं व कितने ही धनादिक भी रसते हैं, हिसादिक करते हैं व नाना आरम्भ करते हैं। परन्तु अल्प परिग्रह ग्रहण करनेका फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापींका फल तो अनन्त संसार होगा ही होगा। लोगों-की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत् सन्मानादि करते हैं; सो शासमें कृत, कारित, अनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये उनको भी वैसा ही फल लगता है।

मुनिपद लेनेका कम तो यह हैं—पहले तत्त्वज्ञान होता है, पश्चात् उदासीन परिणाम होते हैं, परिपहादि सहनेकी शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है और तब श्रीगुरु मुनिधम अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरोतता है कि— तत्त्वज्ञानरहित विषयकपायासक्त षीर्वोंको मायासे व लोभ विखाकर मुनिपद वेना, चात् बन्यया प्रवृत्ति करानां, सो यह वहां बन्याय है। इस प्रकार हुतुरुका व उनके इनका निषेच किया। अब इस क्यनको हह करनेके किये बाखोंको साक्षी हेते हैं। हां ' उपदेशमिद्धान्तरत्नमालां में ऐसा कहा है— गुल्गो महा ज्ञाया महे थुणि ज्ञा जित गणाई। दोष्णिः असुणियसारा दृस्सिसमण्स्मि च ति ॥ ३१॥ कालहोपने गृह जो है ने तो भाट हुए; भाटवत् शब्द द्वारा शतारकी खुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। मो इस दुः एमकालमें दोनों ही—दातार व पात्र संसारमें सपे विहें जासा कोओं जिह की मि किये अने वेह । डूबते हैं। तया वहीं कहा है— जो चयह ज्ञाल सपंहा सहा समह ते हुंहे ॥ ३६॥ अर्थ:—हर्ष को देवकर कोई भागे, उने तो लोग कुछ भी नहीं कहते। हाय हाय! देखो तो, जो कुणुर सर्पको छोड़ने हैं उसे मूड़लोग हुए कहते हैं, बुरा बोलते हैं। सप्पो इक्कं मरणे जाहरू अर्णनाइ है है मर्णाई । तो वर सम्पं गहियं मा जात नेवंग महं ॥ ३७॥ अहो, सर्प द्वारा तो एक हार सरण होता है और कुगुरु अनन्त मरण दे है—अनन्तवार जन्म-मरण कराता है। इसिलये है भद्र, सर्पका ग्रहण तो भला ह कुगुरुका सेवन भला नहीं है। वहाँ और भी गायाएँ यह श्रद्धान दृद्ध करनेकों क वहुत कही है भी उस प्रत्यमें जान लेना । तथा संवयहमें ऐसा कहा है— मुत्सासः किल कोषि रंकिशृका प्रमुख्य केले स्वचित् दिन्दन्ष्भमञ्जू कलिः प्राप्तस्त्राचायेकम् । नित्रं देखारहे गृहींगीत तिले गांछे जहन्दीयति सं शक्रीयित वालिशीयित सुयान विव्य बराक्षीयित । सर्थ:—हेन्त्रो, सुवाम हुवा किसी दंकका कारूक कहीं के्वालवादि घारण करके, पापरहित न होता हुआ किशे पक्षद्वारा ठाजाउँपदको प्राप्त हु नैत्यालयमें क्षपने गृहरत् प्रवर्तना है, निज्ञाच्छमें कुटुम्बवत् प्रवर्तना है, अपने महान् मानता है, ज्ञानियोंको बालकदत् अज्ञानी नानता है, नर्व गृहस्योंको रंव त्या " वैज्ञीनों न च विज्ञिनों न च न च कीतों " इत्यादि काथ है। है सी यह बड़ा झाइच्ये हुआ है। ्र क्रिया है। देनदा है,—इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नहीं है और गृहस्थोंको युपमवत् हांकते हैं; जबरदस्तो दानादिक छेते हैं; सो हाय हाय! यह जगत् राजासे रहित है, कोई न्याय पूछनेवाछा नहीं है। इसी प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोपक काव्य हैं सो उस ग्रन्यसे जानना। यहाँ कोई कहता है—यह तो द्वेताम्बरविरचित् उपदेश है, उसकी साधो

किसलिये दी ?

उत्तर:—जैसे—नीवा पुरुष जिसका निषेध करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज ही निषेध हुआ; उसी प्रकार जिनके बखादिक उपकरण कहे वे ही जिसका निषेध करें, तब दिगम्बर धर्ममें तो ऐसी विषरीतताका सहज ही निषेध हुआ। तथा दिगम्बर ग्रन्थोंमें भी इस श्रद्धानके पोषक वचन हैं। वहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्यकृत पट्पाहुडमें (दर्शनपाहुडमें) ऐसा कहा है—

दंसणमूलो धम्मो उवउट्टं जिणवरेहिं सिस्साणं । तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिन्हो ॥ २ ॥

अयं:—सम्यादशंन हैं मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है; उसे सुनकर हे कणंसहित पुरुषो ! यह मानो कि — सम्यवत्त्वरहित जीव वंदनायोग्य नहीं है। जो आप कुगुरु है उस कुगुरुके श्रद्धान सहित सम्यवत्त्वी की हो सकता है ? विना सम्यवत्त्व अन्य धर्म भी नहीं होता। धर्मके विना वंदने योग्य की होगा ? फिर कहते हैं —

जे दंसणेष्ठ भट्टा णाणे भट्टा चरित्तमट्टाप । एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जगं विणासंति ॥ ८॥

जो दर्शनमें भ्रष्ट हैं, ज्ञानमें भ्रष्ट हैं, वारित्र श्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्टसे भ्रष्ट हैं, बौर भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवोंका नाश करते हैं, बुरा करते हैं। फिर कहते हैं:---

जे दंसणेस भट्टा पाए पाउंति दंसणधराणं । ते हुंति छ्छम्या बोही पुण दुछना तेसि ॥ १२॥

जो आप तो सम्यक्ति श्रष्ट हैं और सम्यक्तिपारियोंको अपने पैरी पड़वाना चाहते हैं, वे लूले-पूँगे होने हैं अर्थात् स्यावर होते हैं तथा उनके बोधिकी प्राप्ति महा दुन्नेम होती है।

जीव पडीति च नेसि जालेता त्रज्ञमास्वगएत । त्रेसि पि णन्यि चोही पावे अशुमोयमानाले॥ १३॥ (दर्गनपहन्द्र)

जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी वोधि अर्थात् सम्यक्तव नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पापकी अनुमोदना करते हैं। पापियोंका सन्मानादि करनेसे भी उस पापकी अनुमोदनाका फल लगता है। तथा (सूत्रपाहुडमें) कहते हैं—

जस्स परिगाहगहणं अप्प वहुयं च हवई हिंगस्स । सो गरहिउ जिणवयणे परिगहरहिओ णिरायारो ॥ १९ ॥

जिस लिंगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका अंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्दा योग्य है । परिग्रह रहित ही अनगार होता है । तथा (भावपाहुडमें) कहते हैं:— धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुछुसमो ।

णिप्फलणिग्गुणयारो णडसवणो णगारूवेण ॥ ७१ ॥

—(भावपाहड)

अर्थ: - जो धर्ममें निरुद्यमी है, दोषोंका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणके आचरणसे रहित है, वह नग्नरूपसे नट-श्रमण है, भांडवत् वेशघारी है। अब, नग्न होनेपर भांडका दृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह दृष्टान्त भी नहीं बनता। जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिंदाणं।

पावं कुगंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥ -( मोक्षपाहुड)

अर्थ: - पापसे मोहित हुई है वुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिंग ्रण करके पाप करते हैं वे पापमूर्ति मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना। तथा ऐसा कहा है -जे पंचवेलसत्ता गंथगाहीय जायणासीला । आधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९ ॥

-( मोक्षपाहड ) अर्थ: - जो पंचप्रकार वस्त्रमें आसक्त हैं, परिग्रह्को ग्रहण करनेवाले हैं, याचना-त्तित हैं, अधःकर्म दोपोंमें रत हैं उन्हें मोक्षमार्गमें भ्रष्ट जानना । और भी गाथा सूत्र

वहां उस श्रद्धानको हड़ करनेके लिये कहे हैं वे वहांसे जानना। तथा कुन्दकुन्दाचार्यकृत लिंग पाहुड है, उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा, आरम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते हैं उनका बहुत निपेध किया है। तथा गुणभद्राचार्यकृत आत्मानुशासनमें ऐसा कहा है—

इतस्तत्रश्च त्रस्यन्तो विभावनस्यौ यथा मृगाः । वनाहसन्त्युग्रामं कली कष्टं तपस्विनः ॥ १९७ ॥

अर्थ:--किलकालमें तपस्वी मृगकी भौति इधर-उधरसे भयभीत होकर वनमे नगरके समीप वास करते हैं यह महाखेदकारी कार्य है। यहां नगरके समीप ही रहनेका निपेघ किया, तो नगरमें रहना तो निपिद्ध हुआ ही ।

वरं गाईस्थ्वमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

मुस्रीकटाक्षखण्टाकलक्षत्रीराग्यसम्पदः ॥ २००॥

अर्थ:-होनेवाला है अनन्त संसार जिससे ऐसे तपसे गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप ? प्रभात होते ही खियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य सम्पदा लुट गई है-ऐसा है। तथा योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशमें ऐसा कहा है-

चिछा चिछी पुत्थयहि, तुसइ मृढ णिमंतु । पयिं रुज्जइ णाणियउ, बंधहहेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मृढ संतृष्ट होता है; भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी

उन्हें बन्धका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है।

केणवि अप्पत्र वंचियत, सिर छंचि वि छारेण ।

संपछ वि संग ण परिदृरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥ २१६ ॥

किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन? कि जिस जीवने जिनवरका लिंग धारण किया और राखसे सिरका लोंच किया, परन्तू समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा ।

जे जिगलिंग घरेवि मणि इद्वपरिग्गह लिति ।

छदिकरेविणु ते वि जिय, सो पुण छदि गिलंति ॥ २१७ ॥

अर्थ:--हे जीव ! जो मुनि जिनलिंग धारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते हैं वे छदि (उल्टी) करके उसी छदिका पुनः मक्षण करते हैं अर्थात् निन्दनीय हैं। इत्यादि वहाँ कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रोंमें कुगुरुका व उनके आचरणका व उनकी

सुश्रुपाका निपेघ किया है सो जानना ।

तया जहाँ मूनिको घात्री-दूत आदि छ्यालीस दोप आहारादिमें कहे हैं वहाँ गृहस्योंके बालकोंको प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र-औषधि-ज्योतिषादि कार्य वतलाना तथा किया-कराया, अनुमीदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओंका निषेध किया है; परन्तु अब कालदोपसे इन्हीं दोपोंको लगाकर आहारादि ग्रहण करते हैं। तथा पारवंस्य, कूबीलादि भ्रष्टाचारी मुनियोंका निषेध किया है, उन्होंके लक्षणोंको घारण करते हैं। इतना विशेष है कि—वे द्रव्यसे तो नग्न रहते हैं यह नाना परिग्रह रखते

हैं। तथा वहाँ मुनियोंके भ्रामरी आदि आहार छेनेकी विधि कही है; परन्तु यह आसक्त होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके आहारादिका ग्रहण करते हैं। तथा जो गृहस्य- धमंमें भी उचित नहीं हैं व अन्याय, छोकनिद्य कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। तथा जिनविम्व, शाख़ादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अविनय करते हैं और आप उनसे भी महंतता रखकर ऊपर वैठना आदि प्रवृत्तिको धारण करते हैं—इत्यादि अनेक विपरीत-ताएँ प्रत्यक्ष भासित होती हैं और अपनेको मुनि मानते हैं, मूलगुण आदिके धारी कहलाते हैं। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं और गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा-दिकसे ठगाते हुए धर्मका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते हैं; परन्तु बड़े पापको वड़ाधर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनन्त संसार नहीं होगा? शास्त्रमें एक जिनवचनको अन्यथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी कुछ वात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है?

अव यहाँ, कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओंकी स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं। वहाँ वह कहता है—गुरु बिना तो निगुरा कहलायेंगे और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं; इसलिये इन्हींको गुरु मानना ?

उत्तर:—िनगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं। तथा जो गुरुको तो माने, परन्तु इस क्षेत्रमें गुरुका लक्षण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरको मानता ही नहीं। और जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षण न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह जानना।

फिर वह कहता है—जैन शास्त्रोंमें वर्तमानमें केवलीका तो अभाव कहा है, मुनिका तो अभाव नहीं कहा है ?

उत्तर:—ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशोंमें सद्भाव रहेगा, परन्तु भरत-क्षेत्रमें कहते हैं, सो भरतक्षेत्र तो वहुत वड़ा है; कहीं सद्भाव होगा, इसिलिये अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमें सद्भाव मानोगें, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहाँ जाओंगे तब किसको गुरु मानोगे ? जिसप्रकार—हंसोंका सद्भाव वर्तमान में कहा है, परन्तु हंस दिखायी नहीं देते, तो और पिक्षयोंको तो हंस माना नहीं जाता। उसीप्रकार वर्तमानमें मुनियोंका सद्भाव कहा है परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते, तो औरोंको तो मुनि माना नहीं जा सकता। फिर वह कहता है—एक अक्षरके दाताको गुरु मानते हैं, तो जो शास सिखलार्ये व सुनार्ये उन्हें गुरु कैसे न मार्ने ?

उत्तर:—गुरु नाम बहेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्मव हो, उसे उस प्रकार गुरुसंज्ञा सम्भव है। जैसे—कुल अपेक्षा माता-पिताको गुरुसंज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ानेवालेको विद्या अपेक्षा गुरुसंज्ञा है। यहाँ तो घमका अधिकार है; इसलिये जिसके धमं अपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना। परन्तु धमं नाम चारित्रका है; "क्ष्वारितं खलू धम्मो" ऐसा साधमें कहा है; इसलिये चारित्रके धारकको हो गुरुसंज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि यहां देवके श्रद्धानमें अरहन्तदेवका ही ग्रहण है; उसी प्रकार औरोंका भी नाम गुरु है, तथापि यहां श्रद्धानमें निर्गन्यका ही ग्रहण है। जैनधमें अरहन्तदेव, निर्गन्य गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है।

यहां प्रश्न है कि-निर्ग्रन्यके सिवा अन्यको गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है?

उत्तर:─निर्प्रन्थके सिवा अन्य जीव सर्वप्रकारसे महंतता धारण नहीं करते । जैसे—लोभी धाख व्याख्यान करे वहां वह इसे शाख सुनानेसे महंत हुआ और यह उसे घन-त्रखादि देनेसे महंत हुआ । यद्यि वाह्य शाख सुनानेवाला महंत रहता है, तयापि अन्तरंगमें लोभी होता है । इसलिये सर्वया महंतता नहीं हुई ।

यहाँ कोई कहे—निर्प्रन्य भी तो बाहार लेते हैं?

उत्तर:—लोमी होकर, दातारकी सुश्रुपा करके दीनतासे आहार नहीं लेते; इसिलये महंतता नहीं घटती। जो लोमी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना। इसिलये निग्नेन्य ही सर्वेप्रकार महंततायुक्त हैं; निग्नेन्यके सिवा अन्य जीव सर्वेप्रकार गुणवान नहीं है; इसिलये गुणोंकी अपेसा महंतता और दोपोंकी अपेसा होनता भासित होती है, तब निःशंक स्तुति नहीं की जा सकती। तथा निर्मन्यके सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा व उससे अधिक धर्म साधन गृहस्य भी कर सकते हैं; वहाँ गुहसंज्ञा किसको होगी? इसिलये जो बाह्याभ्यन्तर परिष्रह रहित निर्मेन्य मुनि हैं उन्होंको गृह जानना।

यहां कोई कहे-ऐसे गुरु तो वर्तमानमें यहां नहीं हैं, इसिलिये जिस प्रकार अरहन्तकी स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरुओंकी स्थापना यह वैशाधारी हैं?

उत्तर:— जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजाका प्रतिपक्षी नहीं है; और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी होता है। उसी प्रकार अरहंतादिककी पापाणादिमें स्थापना बनाये तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको मुनि मनाये तो वह मुनियोंका प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपनेको अरहन्त भी मनाओ ! और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्यमें तो वैसा ही होना चाहिये; परन्तु वे निर्यन्य, यह बहुत परिग्रहके धारी,—यह कैसे बनता है ?

तथा कोई कहे—अब श्रानक भी तो जैसे सम्भव हैं वैसे नहीं हैं, इसिलये जैसे श्रावक वैसे मृति ?

उत्तर:-श्रावक संज्ञा तो बालमें सर्व गृहस्य जैनियोंको है। श्रेणिक भी बसंबमी या, उसे उत्तरपुराणमें श्रावकोत्तम कहा है। बारह सभाओंमें श्रावक कहे हैं वहाँ सर्व वृत्तवारी नहीं थे। यदि सर्व वृतवारी होते, तो असंयत मनुष्योंकी अलग संदर्भ कही जाती, सो नहीं कही है: इसलिये गृहस्य जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। बीर मुनिसंजा तो निर्यन्यके सिवा कहीं कही नहीं है। तथा श्रावकके तो आठ मूलगुण कहे हैं, इसलिये मद्य. माँस, मधु, भाँच उदम्बरादि फलोंका भक्षण श्रावकोंके है नहीं, इमिलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्भवित भी है; परन्तु मुनिके अट्टाईस मूलगुण हैं सो वेपियोंके दिखायी हो नहीं देते, इसिलये मुनिपना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। तया गृहस्य जवस्यामें तो पहले जम्बू कुमारादिकने बहुत हिसादि कार्य किये सुने जाते हैं; मुनि होकर तो किसीने हिसादिक कार्य किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये ऐसी युक्ति कार्यकारो नहीं है। देखां, आदिनायजीके साय चार हजार राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, तद देव उनसे कहने लगे— 'जिन्हिंगी होकर अन्यया प्रवर्तींगे तो हम दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो।' इसलिये जिनलिंगी कहलाकर अन्यया प्रवर्ते, वे तो दंडयोग्य हैं; वंदनादि-योग्य कैसे होंगे ? सब अधिक क्या कहें, जिनमतमें कुवेप बारण करते हैं वे महापाप करते हैं; अन्य जीव जो उनकी मुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। पद्मपुराणमें यह कथा है कि-श्रेष्टी वर्नात्मा चारण मुनियोंको भ्रमसे भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष ऋष्ट हैं उन्हें वानादिक देना कैसे सम्भद है ?

यहाँ कोई कहे—हमारे अन्तरङ्गमें श्रद्धान तो सत्य है, परन्तु बाह्य लज्जादिसे शिटाचार करते हैं; सो फल तो अन्तरङ्गका होगा ? उत्तर:—'पट्पाहुड'मं छजादिसे 'वन्दनादिकका निषेय वतलाया या, यह पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाय जुड़ेयाये, तब तो यह सम्भय है कि हमारा अन्तरङ्ग नही था; परन्तु आप-ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ अन्तरङ्ग कैसे न कहें ? जैसे-कोई अन्तरंगमें तो मौसको बुरा जाने, परन्तु राजादिकको भला मनवानेको मौस भक्षण करे तो उसे बती कैसे मानें ? उसी प्रकार अन्तरंगमें तो कृगुरु-सेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व लोगोंको भला मनवानेके लिये सेवन करे ती अद्धानी कैसे कहें ? इसलिये वाह्यत्याग करने पर हो अन्तरंग त्याग सम्भव है। इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकारसे भी कृगुरुओंकी सुश्रुषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कृगुरु-सेवनका निरोध किया।

यहाँ कोई कहे-किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुगुष्टसेदनसे मिथ्यात्व कैसे हुआ ? . \*\*

उत्तर:—जिस प्रकार बीलवती स्त्री परपुरुपके साथ भर्तारकी भौति रमण-त्रिया सर्वथा नहीं करती, उसो प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुप कुगुरुके साथ नुगुरुकी भौति नमस्कारादि क्रिया सर्वथा नहीं करता। क्योंकि यह तो जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी हुआ है; वहाँ रागादिकका निषेध करनेवाला श्रद्धान करता है, बीतरागभावको श्रेष्ठ मानता है; इसलिये जिसके बीतरागता पायो जाये, उन्हीं गुरुको उत्तम जानकर नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें उन्हों निषद जानकर कदापि नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें उन्हों निषद जानकर कदापि

कोई कहे—जिस प्रकार राजादिकको करता है, उसी प्रकार इनको भी करता है?

उत्तर:—राजादिक धर्मपद्धितमें नही हैं। मुरका सेवन तो धर्मपद्धितमें है, राजादिकका सेवन तो छोभादिकसे होता है; वहाँ चारियमोहका ही उदय सम्भव है; परन्तु गुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्रद्धानके कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिकसे जिसने कारणमें विपरीतता उत्पन्न की; उसके कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानमें हढ़ता कैसे सम्भव है ? इसिंछिये वहाँ रर्शनमोहका उदय सम्भव है । इस प्रकार कुगुरुओंका निरूपण किया।

[ कुथर्मका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेप ]

. अब कुषमंत्रा निरूपण करते हैं:-

166 ]

जहां हिसादि पाप उत्पन्न हों व विषय-कषायोंकी वृद्धि हो वहां धर्म माने, सो कुधमं प्रानना। यज्ञादिक कियाओंमें महाहिसादिक उत्पन्न करे, वड़े जीवोंका घात करे कीर इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोंमें दुष्टवुद्धि करके रौद्रध्यानी हो, तीव लोभसे औरोंका बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, और ऐसे कार्य करके वहाँ घर्म माने सो कुघर्म है।

तया तीर्योमें व अन्यत्र स्नानादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोटे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होती है, शरीरको चैन मिलता है, इसलिये विषय-पोषण होता है और कामादिक वढ़ते हैं; कुतूहं लादिसे वहाँ कपायभाव वढ़ाता है और धर्म मानता है सो यह कुधर्म है। तया संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिकके अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंको दान देता है, दान देनेमें सुवर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है, परन्तु संक्रान्ति आदि पर्व धर्मरूप नहीं हैं। ज्योतिपीके संचारादिक द्वारा संक्रान्ति आदि होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादिकके अर्थ दिया वहाँ भय, लोमादिककी अधिकता हुई; इसलिये वहाँ दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है; क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियाँ करके ठगते हैं, किंचित् भला नहीं करते। भला तो तव होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह

धर्म साधन करे; परन्तु वह तो उल्टा पापरूप प्रवर्तता है। पापके सहायकका भला

कैसे होगा ? यही "रयणसार" शास्त्रमें कहा है—

सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फलाणं सोहं वा। लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सवस्स जाणेह ॥ २६ ॥

अर्थ:--सत्पुरुपोंको दान देना कल्पवृक्षोंके फलोंकी शोभा समान है। शोभा भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषोंको दान देना होता है सो शव अर्थात् मुर्देकी ठठरीकी शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परन्तु मालिकको परम दु:खदायक होती है; इसलिये लोभी पुरुषोंको दान देनेमें घर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती आदि देनेसे तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं और मान-लोभादिक वढ़ते हैं उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओंको देनेवालेके पुण्य कैसे होगा ? तया विषयासक्त जीव रितदानादिकमें पुण्य ठहराते हैं; परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पृण्य कैसे होगा ? तथा युक्ति मिलानेको कहते हैं कि वह ली सन्तोप प्राप्त करती है। सो खी तो विषय-सेवन करनेसे सुख

पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया? रितकालके अतिरिक्त भी उसके मनोरय अनुसार न प्रवर्ते तो दुःख पाती है; सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय-पोषण करनेका उपदेश देते हैं। इसी प्रकार दयादान व पात्रदानके सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्वे कुधर्म है।

तया व्रतादिक करके वहाँ हिंसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं; परन्तु व्रतादिक तो उन्हें घटानेके अर्थ किये जाते हैं। तथा जहाँ अप्तका तो त्याग करें और कंदमूलादिका मक्षण करें वहाँ हिंसा विशेष हुई—स्वादादिक विषय विशेष हुए। तथा दिनमें तो भोजन करता नहीं है और रात्रिमें भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन-भोजनसे रात्रि-भोजनमें विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा व्रतादिक करके नाना प्र्यंगार बनाता है, जुतूहल करता है, जुआ आदिरुप प्रवर्तता है इत्यादि पार्पाक्र्या करता है; तथा व्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति, अनिष्टके नासको चाहता है, वहाँ कपायोंकी तीव्रता विशेष हुई। इस प्रकार व्रतादिकसे धर्म मानता है सो कुधमं है।

तथा कोई भक्ति आदि कार्योमें हिसादिक पाप बढ़ाते हैं; गीत-नृत्यगानादिक य इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयोंका पोपण करते हैं; कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवर्तते हैं वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और घमका किचित् साधन नहीं है। वहाँ घमं मानते हैं सो सब कुधमं है।

तथा कितने ही धरीरको तो बलेश उत्पन्न करते हैं, और वहाँ हिसादिक उत्पन्न करते हैं व कपायादिरूप प्रवर्तते हैं। जैसे—पंचापिन तपते हैं, सो अग्निसे यहे- छोटे जीव जलते हैं, हिसादिक बढ़ते हैं, इसमें धमं क्या हुआ ? तया ऑपे मुंह झूलते हैं, ऊर्चवाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहाँ क्लेश ही होता है, यह कुछ धमंके अंग नहीं हैं।

तया पवन-साधन करते हैं वहाँ नेती, घोती इत्यादि कार्योमें जलादिकसे हिंसादिक उत्पन्न होते हैं; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहाँ किचित् घमंसाधन नही है। इत्यादिक क्लेश तो करते हैं, विषय-कपाय घटानेका कोई साधन नहीं करते। अन्तरंगमें कोष, मान, माया, लोभका अभिप्राय है, वृषा क्लेश करके धमं मानते हैं, सो कुषमं है। तथा कितने ही इस लोकमें दुःख सहन न होनेसे व परलोकमें इष्टकी इच्छा व अपनी पूजा बहानेके अर्थ व किसी को बादिसे आपवात करते हैं। जैसे—पतिवियोगसे अग्निमं जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गलते हैं, काशीमें करींत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं—इत्यादि कार्योसे पमं मानते हैं; परन्तु आपवातका तो महान पाप है। यदि शरीरादिकसे अनुराग घटा या तो तपक्चरणादि करना या, मर जानेमें कीन धमंका अंग हुआ ? इसलिये आपवात करना कुश्मं है। इसी प्रकार अन्य भी बहुतमें कुश्मंके अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विषय-कषाय बढ़ते हों और धमं मानें सो सब कुश्मं जानना।

देखी, कालका दोप, जैनवमंमें भी कुथमंकी प्रवृत्ति हो गई है। जैनमतमें जो धमं पर्व कहे हैं वहाँ तो विषय-कषाय छोड़कर संयमरूप प्रवर्तना योग्य है। उसे तो प्रहण नहीं करते और व्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ नाना शृंगार बनाते हैं, इट भोजनादि करते हैं, कुतूहलादि करते हैं व कषाय बढ़ानेके कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पायक्ष प्रवर्तते हैं।

तथा पूजनादि कार्योमं उपदेश तो यह था कि—"साबद्यछेशो वहुपुण्यराशी दोषायनालं " वहुत पुण्य समूहमें पापका अंश दोषके अंथ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा-प्रभावनादि कार्योमें रात्रिमें दीपकसे, व अनन्तकायादिकके संग्रह द्वारा, व अयत्नाचार प्रवृत्तिसे हिसादिहप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति, भक्ति गादि णुभपरिणामोंमें नहीं प्रवतंते व थोड़े प्रवतंते हैं सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा योड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करनेमें तो बुग ही दिखना होता है।

तथा जिनमन्दिर तो वर्मका ठिकाना है; वहाँ नाता कुकथा करना, सोना द्रश्यादि प्रमादक्ष प्रवर्तते हैं, तथा वहाँ वाग-वाड़ी इत्यादि वनाकर विषय-कषायका पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुषको गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं; इत्यादि प्रकारसे विषय-कषायोंको तो वड़ाते हैं और धमं मानते हैं; परन्तु जिनवमं तो वीतरागभावरूप हैं, उसमें ऐसी विषरीत प्रवृत्ति काल्यंष्ये ही देखी जाती है। इस प्रकार कुथमंसेवनका निषेच किया।

( - वहत् स्वयंशूरतोत्र ) ं

पूज्यं जिनं त्याचयतोजनस्य, सावद्यसेशोबहुपुण्यराशी ।
 दोगःयनाळं कणिका विषस्य,न दूषिका शीत्रशियाम्बुराशी ।। ५८ ।।

#### [ कुधर्म सेवनसे मिथ्यात्वमाव ]

अय, इसमें मिध्यात्वभाव किस प्रकार हुआ सी कहते हैं:--

तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि—रागादिक छोड़ना। इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागादिक भावोंको बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्त्वश्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन-आजासे प्रतिकूल हुआ। रागादिभाव तो पाप हैं. उन्हें धर्म माना सो यह झूठा श्रद्धान हुआ; इसल्यि कुधर्मके सेवनमें मिध्यात्वभाव है। इस प्रकार कुदेव-कुगुरु-कुशाख सेवनमें मिध्यात्वभावकी पृष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही 'पट्पाहुड' (मोक्खपाहुड) में कहा है—

क्रिन्छियदेवं धम्मं कुन्छियलिंगं च वंदए नो दु । छज्ञाभयगारवदो मिन्छादिही ६वे सो हु॥९२॥

अयं:—यदि लज्जासे, भयसे, य वड़ाईसे भी कुित्मत् देवको, कुित्सत् धर्मको व कुित्सत् लिंगको वन्दता है तो मिथ्याइष्टि होता है। इसिलये जो मिथ्यास्वमा त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका त्यागी हो। मम्त्रवस्वके पंचीत मलोंके त्यागमें भी अमूढ़हिंधमें व पड़ायतनमें इन्होंका त्याग कराया है; इसिलये इनका अवस्य त्याग करना। तथा कुटैवादिक सेवनसे जो मिथ्यास्वभाव होता है सो वह हिसादिक पापोंसे वड़ा पाप है; इसके फलसे निगोद, नरकादि पर्यायं पायो जाती हैं; वहां अनन्तकालपर्यन्त महासंकट पाया जाता है; सम्यग्जानको प्राप्ति महा दुलंग हो जाती है। यहो पट्वाहुटमें (भावपाहुडमें) कहा है—

कुच्छियधम्मिम्मिन्सओ, कुच्छिय पासंडि भनिमंत्रुचो । कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छियगः भायणो होर् ॥१४०॥

अर्थ: — जो कुरिसत धर्ममें रत है, बुरिसत पाखिण्डयों ही भित्तसे संयुक्त है, कुरिसत तपको करता है वह जीव कुरिसत अर्थात् खोटो गितको भोगनेवाला होता है। सो हे भव्यो ! किंचित्मात्र लोभसे व भयसे कुदेवादिक का सेवन करके जिसमें अनन्त-काल पर्यन्त महादु:ख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नहीं हैं निन्धिमें यह तो आम्नाय है कि पहले वहा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाका है। इस इस विश्व इस मिथ्यात्वको सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ा ग है। इस जो पाक फल्से डरते हैं, अपने भारमाही इस्तबद्ध देमें नहीं इसना वाह है — की पाक फल्से डरते हैं, अपने भारमाही इस्तबद्ध देमें नहीं इसना वाह है —

मिथ्यात्वको अवस्य छोड़ो ! निन्दा-प्रशंसादिकके विचारसे शिथिछ होना योग्य नहीं है; क्योंकि नीतिमें भी ऐसा कहा है—

> निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् । अधेव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥ १॥ (नीतिशतक-८४)

कोई निन्दा करता है तो निन्दा करो, स्तुति करता है तो स्तुनि करो, लक्ष्मी आलो व जहाँ-तहाँ जाओ, तथा अभी मरण होलो व युगान्तरमें होलो, परन्तु नीतिमें निपुण पुरुप न्यायमार्गसे एक डग भी चिलत नहीं होते। ऐसा न्याय विचारकर निन्दा-प्रशंसादिकके भयसे, लोभादिकसे अन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। लहो ! देव-गुरु-धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधारसे धर्म है। इनमें शियिलता रखनेसे अन्य धर्म किस प्रकार होगा? इसिलये बहुत कहनेसे क्या! सर्वथा प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कुधर्मका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न करनेसे मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट होता है और वर्तमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती है; इसिलये इनका निषेषक्प निरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्वभाव छोड़कर अपना कल्याण करो!

—इति श्री मोलमार्गपकाशकास्त्रमें कुदेव-कुगुरु-कुधर्म निषेध वर्णनस्प छठवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥





**# दोहा** #

इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिध्याभाव । वाकीं करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ १॥

अव, जो जीव जैन हैं, जिनमाज्ञाको मानते हैं, और उनके भी मिध्यात्व रहता है उसका वर्णन करते हैं---क्योंकि इस मिय्यात्ववैरीका अंश भी बुरा है, इसलिये सहम मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागममें निश्चय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें ययार्पका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है। इनके स्वरूपको न जानते हुए नन्यया प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं---

#### [ एकान्त निश्चयावलम्बी जैनाभास ]

कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निश्चयाभासके श्रद्धानी होकर अपनेको मोक्षमार्गी मानते हैं; अपने आत्माका सिद्धसमान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। भमसे अपनेको सिद्ध मानते हैं वही मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रोंमें जो सिद्ध समान आत्माको कहा है वह द्रव्यदृष्टिसे कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे-राजा और रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने और रंकपनेकी अपेक्षासे तो समान नहीं हैं। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु सिद्धपने और संसारीपनेकी अपेक्षा तो समान नहीं हैं। तथापि ये तो जैसे सिद्ध गुद्ध हैं, यैसा ही अपनेको शुद्ध मानते हैं। परन्तु वह शुद्ध-अगुद्ध अवस्था पर्याय है; इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाये तो यही मिय्यादृष्टि है। तथा अपनेको केवलज्ञानादिक मर्भाव मानते हैं, परन्तु अपनेको तो धामोपशमरूप मति-श्रुतादि शानका सद्भाव है, धार्मिक- भाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है और ये भ्रमसे कर्मका क्षय हुए विना ही क्षायिक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रमें सर्व जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कह है वह शक्तिअपेक्षासे कहा है। क्योंकि सर्व जीवोंमें केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है; वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है।

### िकेवलज्ञान निपेध ]

कोई ऐसा मानता है कि आत्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर आव

रण होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलज्ञान हो तो वज्रपटलादि आड़े होनेपर भी वस्तुको जानता है; कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिये कर्मके निमित्तसे केवलज्ञानका अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिकभाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। "सर्वभेद जिसमें गिर्मित हैं ऐसा चंतन्यभाव सो पारिणामिकभाव है।" इसकी अनेक अवस्थाएँ मितज्ञानादिरूप व केवलज्ञानादिरूप हैं, सो यह पारिणामिकभाव नहीं हैं। इसलिये केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। तथा शाखोंमें जो सूर्यका हथान्त दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि—जैसे मेघपटल होते हुए सूर्यका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवलज्ञान नहीं होता। तथा ऐसे भाव नहीं लेना कि—जैसे सूर्यमें प्रकाश रहता है वैसे आत्मामें वेवलज्ञान रहता है; वयोंकि हथान्त सर्वप्रकारमें मिलता नहीं है। जैसे—पुद्गलमें वर्ण गुण है, उसकी हरित-पीतादि अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें कोई अवस्था होनेपर अन्य अवस्थाका अभाव है। उसी प्रकार आत्मामें चैतन्यगुण है, उसकी मितज्ञानादिक्ष अवस्थाएँ हैं; सो वर्तमानमें कोई अवस्था होनेपर अन्य अवस्थाला अभाव है। इसी प्रकार होनेपर अन्य अवस्थाला अभाव ही है।

तथा, कोई कहे कि—आवरण नाम तो वस्तुको आच्छादित करनेका है; केवल-ज्ञानका सद्भाव नहीं है तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हो?

उत्तर:—यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कहा है। जैसे—देशचारित्रका अभाव होनेपर शक्ति घातनेकी अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कपाय कहा, उसी प्रकार जानना। तथा ऐसा जानना कि—वस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव हो उसका नाम औपाधिकभाव है और परिनिमत्तके विना जो भाव हो उसका नाम स्वभावभाव है। जैसे—जलको अग्निका निमित्त होनेपर उष्णपना हुआ वहाँ शीतलपनेका अभाव ही है; परन्तु अग्निका निमित्त मिटने पर शीतलता ही होजाती है, इसलिये सदा-

सातवा अधिकार ] [१९५

काल जलका स्वभाव घीतल कहा जाता है, वर्योकि ऐसी शक्ति सदा पायो जाती है और व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित् व्यक्तस्य होता है। उसी प्रकार आस्माको कर्मका निमित्त होनेपर अन्य स्प हुआ वहाँ केवलज्ञानका अभाव ही है; परन्तु कर्मका निमित्त मिटने पर सर्वदा केवलज्ञान होजाता है; इसिलये सदाकाल अस्माव सारामाव स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है; वर्योकि ऐसी शक्ति सदा पायो जाती है। व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे—शीतल स्वभावके कारण उप्प उल्को शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा; उसी प्रकार केवलज्ञानस्यभावके कारण अगुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दु:खी ही होगा। इस प्रकार जो आत्माका केवलज्ञानीदिस्प अनुभव करते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं।

तथा रागादिक माव अपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे आत्माको रागादि रिह्त मानते हैं। सो पूछते हैं कि—ये रागादिक तो होते दिलायो देते हैं, ये किस द्रव्यके अस्तित्वमें हैं? यदि शरीर या कर्मरूप पुरुगलके अस्तित्वमें हों तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। परन्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित बमूर्तिक भाव भासित होते हैं; इसलिये ये भाव आत्माहीके हैं। यही समयसार कल्यामें कहा है:—

कार्यस्वादकुतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्रयो-रह्मायाः मकृतेः स्वकार्यफलसुग्मावानुर्यगारकृतिः । नेकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाज्ञीयोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तिच्चदनुमं झाता न यरपुद्रलः ॥२०३॥

जीवस्येय च कमं तिच्चद्तुमं ज्ञाता न यस्पूहलः ॥२०३ ॥

इसका अर्थ यह है—रागादिरूप भावकमं है सो किसीके द्वारा नहीं किया
गया ऐसा नहीं है, वयोंकि यह कार्यभूत है। तथा जीव और कमंत्रकृति इन दोनोंका भी
कर्तव्य नहीं है, वयोंकि ऐसा हो तो अचेतन कमंत्रकृतिको भी उस भावकमंका फल सुखदुःसका भोगना होगा, सो असंभव है। तथा अकेली कमंत्रकृतिका भी यह कर्तव्य नहीं
है, वयोंकि उसके अचेतनपना प्रगट है; इसिलये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है और
यह रागादिक जीवहीका कमं है; वयोंकि भावकमं तो चेतनाका अनुसारी है, चेतना
विना नही होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। इस प्रकार रागादिभाव जीवके
अस्तित्वमं है। अब, जो रागादिकभावोंका निमित्त कमंहीको मानकर अपनेको
रागादिकका अकर्ता मानते हैं वे कर्ता तो आप हैं, परन्तु आपको निरुद्यमं होकर
प्रमादी रहना है, इसिलये कमंहीका दोष ठहराते हैं। सो यह दु:खदायक भ्रम है।
ऐसा ही समयसारके कल्कामं कहा है—

रागजन्मिन निमत्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।
उत्तरन्ति न हि मोह्वाहिनीं शुद्धवोधविधुरान्धवुद्धयः ॥ २२१ ॥
इसका अर्थः — जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना
मानते हैं, वे जीव — शुद्धज्ञानसे रहित अन्धबुद्धि है जिनकी — ऐसे होते हुए
मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं । तथा समयसारके "सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार"में
जो आत्माको अकर्ता मानता है और यह कहता है कि — कर्म ही जगाते — सुलाते
हैं, परघातकर्मसे हिंसा है, वेदकर्मसे अब्रह्म है, इसलिये कर्म ही कर्ता है, उस
जैनीको सांख्यमती कहा है । जैसे — सांख्यमती आत्माको शुद्ध मानकर स्वच्छन्द
होता है, उसी प्रकार यह हुआ । तथा इस श्रद्धानसे यह दोष हुआ कि — रागादिकको
अपना नहीं जाना, अपनेको अकर्ता माना, तब रागादिक होनेका भय नहीं रहा
तथा रागादिकको मिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तब स्वच्छन्द होकर खोटे

यहाँ प्रश्न है कि-समयसारमें ही ऐसा कहा है-

कर्मीका वन्य करके अनन्त संसारमें रुलता है।

वर्णांचा वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वे एवास्य पुंसः ॥

इसका अर्थ—वर्णादिक अथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस आत्मासे भिन्न हैं। तथा वहीं रागादिकको पुद्गलमय कहा है। तथा अन्यशास्त्रोंमें भी आत्माको रागादिकसे भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है?

उत्तर:—रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्तसे औपाधिकभाव होते हैं, और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाराका उद्यम किसलिये करेगा? इसलिये यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ानेके लिये स्वभावकी अपेक्षा रागादिकको भिन्न कहा है और निमित्तकी मुख्यतासे पुद्गलमय कहा है। जैसे—वैद्य रोग मिटाना चाहता है; यदि शीतकी अधिकता देखता है तब उप्ण ओपिंघ बतलाता है और यदि आतापकी अधिकता देखता है तव शीतल औषिंघ बतलाता है। उसी प्रकार श्रीगुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं; जो रागादिकको परका मानकर स्वच्छन्द होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारणकी मुख्यतासे रागादिक आतमाके हैं—ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादिकको अपना स्वभाव मानकर

क्ष वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः । तेनवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो हण्टा स्युर्ह प्टमेण परं स्यात् ॥ ३७॥

उनके नाशका उद्यम नहीं करता उसे निमित्तकारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनों विपरीत श्रद्धानोंसे रहित होनेपर सत्य श्रद्धान होगा तब ऐसा मानेगा कि—ये रागादिक माव आत्माका स्वभाव तो नहीं हैं, कमेंके निमित्तसे आत्माके अस्तित्वमें विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे स्वमावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना।

यहाँ प्रश्न है कि --- यदि यह कर्मके निमित्तसे होते हैं तो कर्मका उदय रहेगा तब तक यह विभाव दूर कंसे होंगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरयंक है ?

उत्तर:—एक कार्य होनेमें अनेक कारण चाहिये। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्य-सिद्धि होती है। जैसे—पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादि करना है और अबुद्धिपूर्वक मिलत्वय है। वहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिका तो उद्यम करे और मिवतव्य स्वयमेव हो, तब पुत्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व-विचारादि हैं और अबुद्धिपूर्वक मोहकर्मके उपदामादिक हैं। सो उसका अर्थी तत्वविचारादिकका तो उद्यम करे, और मोहकर्मके उपदामादिक स्वयमेव हों तब रागादिक दूर होते हैं।

यहाँ ऐसा कहते हैं कि — जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं, उसी प्रकार तत्त्वविचारादिक भी कर्मके क्षयोपश्चमादिकके आधीन हैं; इसलिये उद्यम करना निरर्यंक है?

जत्तर:--ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्विवचारादिक करने योग्य तेरे हुआ है; इसिलये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैं। असंत्री जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, तो उन्हें किसिलये उपदेश दें?

सब यह महता है-होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कंसे लगे ?

उत्तर:—यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर। तू सान-पान-व्यापारादिकका तो उत्तम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है; इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है; मानादिकसे ऐसी झूठी बार्ते बनाता है। इस प्रकार जो रांगादिक होते हुए आत्माको उनसे रहित मानते हैं उन्हें मिय्याहिष्टि जानना किसी तथा कर्म-नोकर्मका सम्बन्ध होते हुए आत्माको निर्वंध मानते हैं, सो इनका बन्धन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर हारा उसके अनुसार अवस्थाएँ होती देखी जाती हैं, फिर बन्धन कैसे नहीं है ? यदि बन्धन न हो तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम किसलिये करे ?

यहाँ कोई कहे कि-शास्त्रोंमें आत्माको कर्म-नोकर्मसे भिन्न अवद्धस्पृष्ट कैसे कहा है ?

उत्तर:—सम्बन्ध अनेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी अपेक्षा आत्मा-को कर्म-नोकर्मसे भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षासे अबद्धस्पृष्ट कहा है। तथा निभित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी अपेक्षा बन्धन है ही; उनके निमित्तसे आत्मा अनेक अवस्थाएँ घारण करता ही है; इसलिये अपनेको सर्वथा निवन्ध मानना मिथ्यादृष्टि है।

यहाँ कोई कहे कि —हमें तो वन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नहीं, क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है—

" जो वन्धर मुनकर मुणइ, सो वंधर णिमंतु।"

अर्थ:—जो जीव वँघा और मुक्त हुआ मानता है वह नि:सन्देह वँघता है। उससे कहते हैं:—

जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होकर वन्य-मुक्त अवस्थाहीको मानते हैं, द्रव्यस्व-भावका ग्रहण नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि —द्रव्यस्वभावको न जानता हुआ जो जीव वँघा—मुक्त हुआ मानता है वह वँघता है। तथा यदि सर्वथा ही वन्ध— मुक्ति न हो तो यह जीव वँयता है—ऐसा क्यों कहे ? तथा वन्धके नाशका—मुक्त होनेका उद्यम किसलिये किया जाये ? और किसलिये आत्मानुभव किया जाये ? इसलिये द्रव्य-दृष्टिसे एक दशा है और पर्यायदृष्टिसे अनेक अवस्थाएँ होती हैं—ऐसा मानना योग्य है। ऐसे ही अनेक प्रकारसे केवल निश्चयनयके अभिप्रायसे विरुद्ध श्रद्धानादि करता है। जिनवाणीमें तो नाना नयोंकी अपेक्षासे कहीं कैसा, कहीं कैसा निरूपण किया है, यह अपने अभिप्रायसे निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन किया हो उसीको ग्रहण करके मिथ्या-दृष्टिको घारण करता है। तथा जिनवाणीमें तो सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्रकी एकता होनेपर मोक्षमार्ग कहा है; सो इसके सम्यग्दर्शन—ज्ञानमें साततत्त्वोंका श्रद्धान और जानना होना चाहिये, सो उनका विचार नहीं है और चारित्रमें रागादिक दूर करमा चाहिये उसका उद्यम नहीं है; एक अपने आत्माक गुद्ध अनुभवनको ही मोशमागं जानकर सन्तुप्ट हुआ है। उसका अभ्यास करनेको अन्तरंगमें ऐसा चितवन करता रहता है कि—मैं सिद्धसमान गुद्ध हूँ, कैयलजानादि सहित हूँ, द्रव्यकमं, नोकमं रहित हूँ, परमानत्वमय हूँ, जन्म-मरणादि दुःख मेरे नहीं है—द्रयादि चितवन करता है। सो यहाँ पूछते हैं कि—यह चितवन यदि द्रव्यदृष्टिसे करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध-अगुद्ध सर्व पर्यायोंका समुदाय है; तुम गुद्ध ही अनुभवन किसित्ये करते हो,? और पर्यायदृष्टिसे करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अगुद्ध पर्याय है, तुम अपनेको गुद्ध करते हो? तथा यदि प्रक्तिअपेक्षा गुद्ध मानते हो तो, 'में ऐसा होने योग्य हूँ'—ऐसा मानते; 'में ऐसा हूँ—ऐसा क्यों मानते हो? इसित्ये अपनेको गुद्ध ह्य चितवन करना भ्रम है। कारण कि—तुमने अपनेको सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी हैं? और तुम्हारे कैवलजानादि हैं तो यह मितजानादिक किसके हैं? और द्रव्यकमं नोकमं रिहत हो, तो आनादिकको व्यक्तता क्यों नहीं है ? परमानन्दमय हो तो अब कर्तव्य वया रहा? जन्म-मरणादि दुःख नहीं हैं, तो दुःखी कंसे होते हो?—इसित्ये अन्य अवस्थामें अन्य अवस्था मानना भ्रम है।

यहाँ कोई कहे कि—शासमें शुद्ध चिसवन करनेका उपदेश कैसे दिया है?

उत्तर:—एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है।
वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिन्नपना और अपने भावोंसे अभिन्नपना—उसका नाम
शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिकभायोंका अभाव होनेका नाम शुद्धपना
है। सो शुद्धचितवनमें द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समयसार व्यास्यामें
कहा है—

एप एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्तत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलय्येत । (गाया-६ टीका)

इसका अर्थ यह है कि—आत्मा प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त परद्रव्योंके भावोंसे भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया मुद्ध ऐसा कहा जाता है।

तया वहीं ऐसा कहा है-

\*समस्तकारकचत्रप्रत्रियोत्तीणं निर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्वः ।

(गाया-७३ टीका)

शारमस्यातौ तु 'सकल' इति पाठः प्रतिमाति ।

वर्यः—समस्त ही कर्ता, कर्म आदि कारकोंके समूहकी प्रिक्रियासे पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति, जो अभेदज्ञान तन्मात्र है, उससे गुद्ध है। इसलिये ऐसा गुद्ध शब्दका अर्थ जानना। तथा इसी प्रकार केवल शब्दका अर्थ जानना—'जो परभावसे भिन्न निःकेवल आप ही'—उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थका अवधारण करना। पर्यायअपेक्षा गुद्धपना माननेसे तथा अपनेको केवली माननेसे महाविपरीतता होती है, इसलिये अपनेको द्रव्य-पर्यायरूप अवलोकन करना। द्रव्यसे सामान्यस्वरूप अवलोकन करना, पर्यायमें अवस्था विशेष अवधारण करना। इसी प्रकार चितवन करनेसे सम्यग्दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किये बिना सम्यग्दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे ? तथा मोक्षमार्गमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्धा-ज्ञान-आचरण करना है; वह तो विचार ही नहीं है, अपने गुद्ध अनुभवनमें ही अपनेको सम्यग्दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनोंका निषेष करता है।

## [ शालाभ्यासकी निरर्थकताका निषेध ]

शास्त्राभ्यास करना निर्श्वक वतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गुणस्थान, मार्गणा, विलोकादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, तपश्चरण करनेको वृथा क्लेश करना मानता है, व्रतादिक घारण करनेको वन्धनमें पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्योंको शुभास्त्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है, इत्यादि सर्व साधनोंको उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है। यदि शास्त्राभ्यास निर्श्वक हो तो मुनियोंके भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यानमें उपयोग न लगे तब अध्ययनहीं उपयोगको लगाते हैं, वीचमें अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं हैं। तथा शास्त्राभ्यास द्वारा तत्त्वोंको विशेष जाननेसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान निर्मल होता है। तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मन्द रहे और आगामी वीतरागभावोंकी वृद्धि हो। ऐसे कार्यको निर्यंक कैसे मानें?

तथा वह कहता है कि—जिनशास्त्रोंमें अध्यात्म-उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रोंके अभ्याससे कोई सिद्धि नहीं है ?

उससे कहते हैं—यदि तेरे सची दृष्टि हुई है तो सभी जैनशास्त्र कार्यकारी हैं। वहाँ भी मुख्यतः अध्यातम-शास्त्रोंमें तो आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है, सो सम्यग्दृष्टि होनेपर आत्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानकी निर्मलताके अर्थ व उपयोगको मंदकपायरूप रखनेके अर्थ अन्य शास्त्रोंका अभ्यास मुख्य चाद्रिये। तथा आत्मस्वरूप-

का निणंय हुआ है. उसे स्पष्ट रखनेके अर्थ अध्यात्मसाखोंका भी अम्यास चाहिये; परन्तु अन्य साखोंमें अरुवि तो नहीं होना चाहिये। जिसको अन्य साखोंकी अरुवि है उसे अध्यात्मकी रुवि सची नहीं है। जैसे—जिसके विषयासक्तरना हो, वह विषयासक्त पुरुपोंकी कथा भी रुविपूर्वक सुने, वा विषयके विषेपको भी जाने वा विषयके आवरणमें जो साधन हों उन्हें भी हितरूप माने, व विषयके स्वरूपको भी पहिचाने, उसी प्रकार जिसके आत्मकि हुई हो, वह आत्मरुविक घारक तीर्थंकरादिके पुराणोंको भी जाने तथा आत्माके विशेष जाननेके लिये गुणस्थानादिकको भी जाने। तथा आत्मआवरणमें जो अतादिक साधन हैं उनको भी हितरूप माने। तथा आत्माके स्वरूपको भी पहिचाने। इसलिये चारों हो अनुषोग कार्यकारी हैं। तथा उनका अच्छा ज्ञान होनेके अर्थ सन्द—स्यायसास्रादिकको भी जानना चाहिये। इसलिये अपनी सक्तिक अनुसार सभीका थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है।

फिर वह कहता है—'पप्तनित्द पद्मीसी' में ऐसा कहा है कि—आत्मस्वरूपसे निकलकर वाह्य शाखोंमें वृद्धि विचरती है, सो वह वृद्धि व्यभिचारिणी है ?

उत्तर:—यह सत्य कहा है। बुद्धि तो आत्माकी हैं, उसे छोड़कर परद्रव्य-प्राप्तोमें अनुरागिनी हुई, उसे, व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परन्तु जैसे—सी पीलवती रहे तो योग्य ही है; और न रहा जाये तव उत्तम पुष्पको छोड़कर चांडाला-दिकका सेवन करनेसे तो अत्यन्त निन्दनीय होगी, उसी प्रकार दुद्धि आत्मस्यरूपमें प्रवर्ते तो योग्य ही है, और न रहा जाये तो प्रशस्त द्याखादि परद्रव्योंको छोड़कर अप्रसस्त विपयादिमें लगे तो महानिन्दनीय ही होगी। सो मुनियोंकी भी स्वरूपमें बहुत काल युद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे? इसिलये प्राक्षाभ्यासमें उपयोग लगाना योग्य है।

तथा यदि द्रव्यादिकके और गुणस्थानादिकके विचारको विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है; परन्तु निविकल्प उपयोग न रहे तव इन विकल्पोंको न करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गिंगत होते हैं। तथा निविकल्पद्या सदा रहती नहीं है; स्पोंकि छन्नस्था उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो अन्तर्मृहूर्त रहता है। तथा त्र कहेगा कि — मैं आत्मस्यरूपहीवा चितवन अनेव प्रकार किया करूँगा; सो सामान्य चितवनमें तो अनेक प्रकार चनते नहीं हैं, और विषेष करेगा तो द्रव्य-गुण-पर्याय, गुणस्यान, मार्गणा, गुद्ध-अगुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। और सुन, केवल आत्मज्ञानहींसे तो

मोक्षमार्ग होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान होनेपर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्षमार्ग होगा। सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेको जीव, अजीवके विशेष तथा कर्मके आस्रव, वंधादिकके विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यग्दर्शन-ज्ञानकी प्राप्ति हो। और वहाँ पश्चात् रागादिक दूर करना। सो जो रागादिक बढ़ानेके कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगको लगाना। सो द्रव्यादिक और गुणस्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं। इनमें कोई रागादिकका निमित्त नहीं है। इसलिये सम्यग्दृष्टि होनेके पश्चात् भी यहाँ ही उपयोग लगाना।

फिर वह कहता है—रागादि मिटानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवोंकी गति आदिका विचार करना, कर्मके बंध, उदय, सत्तादिके बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोकके आकार प्रमाणादिक जानना—इत्यादि विचार क्या कार्यकारी हैं ?

उत्तर:—इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं हैं क्योंिक वे ज्ञेय इसको इष्ट-अनिष्टरूप हैं नहीं, इसिलये वर्तमान रागादिकके कारण नहीं हैं। तथा इनकों विशेष जाननेसे तत्त्वज्ञान निर्मल हो, इसिलये आगामी रागादिक घटानेको ही कारण हैं इसिलये कर्यकारी हैं।

फिर वह कहता है—स्वर्ग-नरकादिको जाने वहाँ तो राग-द्वेष होता है? समाधान:—ज्ञानीके तो ऐसी वुद्धि होती नहीं है, अज्ञानीके होती है। वहाँ

पाप छोड़कर पुण्य-कार्यमें लगे वहाँ किंचित् रागादिक घटते ही हैं।

फिर वह कहता है—शास्त्रमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसिलिये बहुत विकल्प किसिलिये करें ?

उत्तर:—जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूतको नहीं जानते; अथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जाननेकी शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जाननेसे बुरा होगा? जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। क्योंकि शास्त्रमें ऐसा कहा है—

# सामान्यशास्त्रतो न्नं विशेषो वलवान् भवेत्।

इसका अर्थ यह है—सामान्य शास्त्रसे विशेष वलवान हैं। विशेषसे ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिये विशेष जानना योग्य है। तथा वह तपश्चरणको वृथाः बलेश ठहराता है; सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संसारी जीवासे उल्टी परिणित चाहिये। संसारियोंको इष्ट-अनिष्ट सामग्रीसे राग-देप होता है, इसके राग-देप नहीं होना चाहिये। वहीं राग छोड़नेके अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यांगी होता है और द्वेप छोड़नेके अर्थ अनिष्ट सामग्री केनशनादिको अंगीकार करता है। स्वाधीनरूपने ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग-देप न हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिये, परन्तु तुझे अनशनादिसे देप हुआ, इसलिये उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुआ, तब भोजन करना सुख स्थयमेव ठहरा और वहाँ राग आया। सो ऐसी परिणित तो संसारियोंके पायी ही जाती है; तूने मोक्षमार्गी होकर वया किया?

यदि तू कहेगा कि-कितने ही सम्यग्दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते हैं ?

उत्तर:— कारण विशेषसे तप नहीं हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपको भला जानते हैं और उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह है कि---तप करना म्लेश है। तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है इसल्पि तुझे सम्यन्दृष्टि कैसे हो?

फिर वह कहता है--शाखमें ऐसा कहा है कि -तप बादिका बलेश करता है सो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है ?

उत्तर:--जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराङ्मुख हैं, तपहीसे मोझ मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञानके विना केवल तपहीसे मोझमार्ग नहीं होता । तथा तत्त्वज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके अर्थ तप करनेका तो निषेध हैं नहीं । यदि निषेध हो तो गणधरादिक तप किसल्जिये करें ? इसल्जिये अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। तथा वह ग्रतादिकको चन्यन मानता है, सो स्वच्छन्दवृत्ति तो अज्ञान अवस्यामें ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणतिको रोकता ही है। तथा उस परिणतिको रोकनेके अर्थ बाह्य हिसादिक कारणोंका त्यागो अवस्य होना चाहिये।

फिर वह कहता है—हमारे परिणाम तो गुद्ध हैं; बाह्य स्वाग नहीं किया सो नहीं किया?

उत्तर:--यदि यह हिंसादि कार्य तरे परिणाम विना स्वयमेव होते हों हो हम ऐसा मानें। और यदि तू अपने परिणामसे कार्य करता है, तो यहाँ तरे परिणाम शुद्ध कैसे कहेंं ? विषय-सेवनादि क्रिया अथवा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिद्धा कैसे हो ? यह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और यहाँ हिंसादिक उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध नानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परिणाम अगुद्ध ही रहेंगे।

फिर वह कहता है—परिणामोंको रोकें, वाह्य हिंसादिक भी कम करें, परन्तु प्रतिज्ञा करनेमें वन्यन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारूप व्रत अंगीकार नहीं करना?

समायान:—जिस कार्यको करनेकी आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते । और आशा रहे उससे राग रहता है। उम रागभावसे विना कार्य किये भी अविरतिसे कर्म-वंघ होता रहता है; इसलिये प्रतिज्ञा अवस्य करने योग्य है। तथा कार्य करनेका बन्यन हुए विना परिणाम कैसे रकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तदूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा विना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है। इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है।

फिर वह कहता है—न जाने कैसा उदय आये और वादमें प्रतिज्ञा भंग हो, तो नहापाप लगता है। इसलिये प्रारव्ध अनुसार कार्य वने सो वनो, प्रतिज्ञाका विकल्प नहीं करना?

समायान:—प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह प्रतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि—प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूँगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणान्व होनेपर भी नहीं छोडूँगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। विना प्रतिज्ञा किये विवरत सम्बन्धी वंध नहीं मिटता। तथा वागामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली जाये, तो उदयको विचारनेसे सर्व ही कर्तव्यका नाश होता है। जैसे—अपनेको पचता जाने उतना भोजन करे। कदाचित् किसीको भोजनसे अजीर्ण हुआ हो, और उस भयसे भोजन करना छोड़ दे, तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपनेसे निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित् किसीके प्रतिज्ञासे अप्रयना हुआ हो, और उस भयसे प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो वसंयम ही होगा। इसिल्ये जो वन सके वही प्रतिज्ञा लेना योग्य है। तथा प्रारच्य अनुसार तो कार्य वनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि योग्य है। तथा प्रारच्य अनुसार तो कार्य वनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि योग्य ही है। जब प्रतिमावत् तेरी दसा हो जायेगी तब हम प्रारच्य ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसिल्ये स्वच्छन्द होनेकी युक्ति किसिल्ये बनाता है? वने वह प्रतिज्ञा करके वत वारण करना योग्य ही है।

## [ भ्रमको छोड़कर अथुममें प्रवर्तना योग्य नहीं है ]

तया वह पूजनादि कायंको शुमालव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही है; परन्तु यदि इन कार्योको छोड़कर शुद्धोपयोगस्य हो तो भला ही है, और विषय-कपायस्य-अशुमस्य प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। शुमोपयोगसे स्वर्गादि हों अयया भली वासनासे या भले निमित्तसे कमंके स्थित-अनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्यादिको भी प्राप्ति हो जाये। और अशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हों, अयया बुरी वासनासे या बुरे निमित्तसे कमंके स्थित-अनुभाग वढ़ जायें तो सम्यक्तादिक महा दुरुंग हो जायें। तथा शुभोपयोग होनेसे काय मन्द होती है और अशुभोपयोग होनेसे तीन्न होती है, सो मंदकपायका कार्य छोड़कर तीन्नकपायका कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी यस्तु ग खाना और विष खाना। सो यह अज्ञानता है।

फिर वह कहता है—शास्त्रमें शुम-अशुमको समान कहा है, इसलिये हमें सो विशेष जानना योग्य नहीं है ?

समाधान:—जो जीव शुमीपयोगको मोक्षका कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोगको नहीं पहिचानते, उन्हें शुभ-अशुभ दोनोंको अधुद्धताकी अपेक्षा व प्रम कारणकी अपेक्षा समान वतलाया है। तया शुभ-अशुभका परस्पर विचार करें तो शुभावोंमें कपाय मन्द होती है, इसलिये वस हीन होता है, अगुभमावोंमें कपाय तीय होती है इसलिये वंध वहुत होता है।—इस प्रकार विचार करने पर अशुभको अपेक्षा सिद्धान्तमें शुभको भला भी कहा जाता है। जैसे—रोग तो थोड़ा या बहुत चुरा ही है, परन्तु बहुत रोगकी अपेक्षा थोड़े रोगको भला भी कहते हैं। इसलिये गुढ़ोपयोग न हो, तब अशुभमें धूटकर शुभमें प्रवर्तना योग्य है, शुभको छोड़कर अशुभमें प्रवर्तना योग्य नहीं है।

फिर वह कहता है—कामादिक या धुषादिक मिटानेको बगुभरूप प्रश्नि तो हुए विना रहती नहीं है, ओर ग्रुभ प्रश्नति इच्छा करके करना पटनी है, शानीको दच्छा चाहिये नहीं, इसलिये ग्रुभका उद्यम नहीं करना ?

उत्तर:--- शुभप्रवृत्तिमें उपयोग लगनेसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढ़नेसे कामादिक होन होते हैं और धुधादिकमें भी संक्लेश थोड़ा होता है। इमुल्यि गुभीप-योगका अभ्यास करता। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व धुधादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। परन्तु गुभोपयोगको छोड़कर निःशंक पापरूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। और तू कहता है—ज्ञानीके इच्छा नहीं है और गुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचित्मात्र भी अपना धन देना नहीं चहता, परन्तु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छासे घोड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्मात्र भी कषायरूप कार्य नहीं करना चाहता; परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अग्रुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कषायरूप ग्रुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि—जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो ग्रुभकार्यका निषेच ही है, और जहाँ अग्रुभोपयोग होता जाने वहाँ ग्रुभका उपाय करके अगीकार करना योग्य है।—इस प्रकार अनेक व्यवहारकार्योका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, उसका निपेध किया।

# [ केवल निश्रयाभासके अवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति ]

अव, उसी केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं:---

एक गुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैं—अन्य कुछ भी नहीं चाहिये,— ऐसा जानकर कभी एकान्तमें वंठकर ध्यान मुद्रा घारण करके 'में सर्व कर्मोपाधिरहित सिद्धसमान आत्मा हूँ'—इत्यादि विचारसे सन्तुष्ट होता है, परन्तु यह विशेषण किस प्रकार सम्भव है—ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल, अखण्ड, अनुपमादि विशेषण द्वारा आत्माको ध्याता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्योंमें भी सम्भवित हैं। तथा यह विशेषण किस अपेक्षासे हैं सो विचार नहीं है। तथा कदाचित् सोते, वैठते जिस-तिस अयत्यामें ऐसा विचार रखकर अपनेको ज्ञानो मानता है। तथा ज्ञानोके आस्तव-बन्ध नहीं हैं—ऐसा आगममें कहा है, इसलिये कदाचित् विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुआ रागादिरूप प्रवर्तता है। सो स्व-परको जाननेका तो चिहा चेराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:—

" सम्यग्हण्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः। "क

अपं: सम्यग्दृष्टिके निरुचयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होतो है। फिर कहा है-

<sup>\*</sup> सम्यार्ष्टेभेवति निमतं ज्ञानवैराग्यसिकः, स्वं वस्तुत्वं किलियतुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या, परमाज्यात्या व्यतिकरिमयं तस्वतः स्वं परं च, स्विस्मतास्ते विरमति परात्सवंतो रागयोगात् ॥ (समयसार कलस-१३६)

सम्यग्दष्टिः स्वयमयमद्दं जातु बन्धो न मे स्या-दित्युत्तानोत्सुलकवदना रागिगोप्याचरन्तु । आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरदासन्ति सम्यवस्वशृन्याः×॥ १३७॥

अयं:—स्वयमेव यह मैं सम्परिष्ट हैं, मेरे कदाचित् वन्य नहीं है—इस प्रकार केंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने—ऐसे रागी वैराग्यशक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका अवलम्बन लेते हैं तो लो, परन्तु वे भानशक्ति विना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा-अनात्माके भानरहितपनेसे सम्यक्तवरहित ही हैं।

फिर पूछते हैं—परको पर जाना तो परद्रव्योमें रागादि करनेका क्या प्रयोजन रहा ? वहाँ वह कहता है—मोहके जदयसे रागादिक होते हैं। पूर्वकालमें भरतादिक ज्ञानी हुए, जनके भी विषय-कथायरूप कार्य हुआ मुनते हैं?

उत्तर:—ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु युद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। तथा जिसके रागादिक होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक युरे हैं—ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता। और ऐसे श्रद्धान विना सम्पादृष्टि कैसे हो सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। तथा भरतादिक सम्यग्रदृष्टियोंके विषय-क्यायोंकी प्रवृत्ति जैसे होती है यह भी विभोषक्षसे आगे कहेंगे। तू उनके उदाहरणसे स्यच्छन्द होगा तो तुसे तीव्र आसय-वन्य होगा। वही कहा है—

मग्नाः ज्ञाननवैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्द मन्दोद्यमाः ।

अपं: -- ज्ञाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं वे संसारमें दूवते हैं। और भी वहाँ 'ज्ञानिन कम्मं न जातु कर्तुमुंचितं" इत्यादि कल्पामें

× समयसार कल्हामें "शन्याः"के स्थान पर "रिक्ताः" पाठ है ।

मगनाः धर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये ।
 मगनाः ज्ञानन्वयिकोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोष्टमाः ।।
 विश्वस्थोपिर ते तरन्ति सतते शानं भवन्तः स्वयं ।
 ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वर्ग यान्ति प्रमादस्य ।।
 —समस्वार क्ताः

निःशंक पापरूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। और तू कहता है—ज्ञानीके इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचित्मात्र भी अपना धन देना नहीं चहता, परन्तु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छासे योड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचित्मात्र भी कषायरूप कार्य नहीं करना चाहता; परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि—जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभकार्यका निषेध ही है, और जहाँ अशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभका उपाय करके अगीकार करना योग्य है।—इस प्रकार अनेक व्यवहारकार्योका उत्थापन करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, उसका निपेध किया।

# [ केवल निश्रयाभासके अवलम्बी जीवकी प्रवृत्ति ]

व्यव, उसी केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं:—

एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैं—अन्य कुछ भी नहीं चाहिये,—
ऐसा जानकर कभी एकान्तमें वंठकर ध्यान मुद्रा धारण करके 'मैं सर्व कर्मोपाधिरहित
सिद्धसमान आत्मा हूँ'—इत्यादि विचारसे सन्तुष्ट होता है, परन्तु यह विशेषण किस
प्रकार सम्भव है—ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल, अखण्ड, अनुपमादि विशेषण
द्वारा आत्माको ध्याता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्योंमें भी सम्भवित हैं। तथा यह
विशेषण किस अपेक्षासे है सो विचार नहीं है। तथा कदाचित् सोते, बैठते जिस-तिस
अवस्थामें ऐसा विचार रखकर अपनेको ज्ञानो मानता है। तथा ज्ञानोके आस्तव-बन्ध नहीं
हैं—ऐसा आगममें कहा है, इसलिये कदाचित् विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध
होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुआ रागादिरूप प्रवर्तता है। सो स्व-परको जाननेका तो
चित्त वैराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:—

# " सम्यग्दण्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः। "

लर्षः—सम्यग्दृष्टिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यशक्ति होती है। फिर कहा है-

सम्याह्य्टेमेंवित नियतं ज्ञानवैराग्यसितः, स्वं वस्तुत्वं किलियतुमयं स्वान्यस्पाप्तिमुक्त्या,
 यस्माण्ज्ञात्वा व्यतिकरिमदं तत्त्वतः स्वं परं च, स्विस्मिन्नास्ते विरमित परात्सर्वतो रागयोगात् ।।
 ( समयसार कलश—१३६ )

सम्पग्दष्टिः स्वयमयमर्ड जातु बन्घो न मे स्या-दित्युत्तानोत्युलक्षददना रागिगोष्पाचरन्तु । आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावयमविरहासन्ति सम्पबत्वशृन्याः॥। १३७॥

अर्थ:—स्वयमेव यह मैं सम्पग्दिष्ट हूँ, मेरे कराचित् वन्य नहीं है—इस प्रकार किंचा फुलाया है मुँह जिन्होंने—ऐसे रागी वैराग्यशक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका अवलम्बन लेते हैं तो लो, परन्तु ये झानशक्ति विना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा-अनात्माके झानरहितपनेसे सम्यक्तवरहित ही हैं।

फिर पूछते हैं—परको पर जाना तो परद्रव्योमें रागादि करनेका क्या प्रयोजन रहा ? वहाँ वह कहता है—मोहके उदयसे रागादिक होते हैं। पूर्वकालमें भरतादिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय-कपायरूप कार्य हुआ मुनते हैं?

उत्तर:—ज्ञानीकै भी मोहके ज़दयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु चुिंद्वपूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। तथा जिसके रागादिक होनेका कुछ विषाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक धुरे हैं—ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। तथा भरतादिक सम्यग्दृष्टियोंके विषय-कषायोंकी प्रश्नृति जैसे होती है यह भी विशेषक्षसे आगे कहेंगे। तू उनके उदाहरणसे स्यम्प्टन्द होगा तो तुसे सीग्न आसय-यन्य होगा। वही कहा है—

मग्नाः द्याननवैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्द मन्दोद्यमाः ।

अर्थ: — ज्ञाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं वे संसारमें दूवते हैं। और भी वहाँ 'ज्ञानिन कम्मं न जातु कर्तुमुचित्तं" इत्यादि कलगमें

सम्बाः फर्मन्यावलस्थनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये ।
 मग्नाः ज्ञाननयैषिणीपि यदि ते स्वच्छन्दमन्द्रीयमाः ॥
 विश्वस्योपिर ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ।
 ये मुर्वेन्ति न कर्मं जातु न वर्गं यान्ति प्रमारस्य च ॥

x समयसार कलदामें "दान्याः"के स्थान पर "रिक्ताः" पाठ है।

(-समयसार कलग-१११)

ţ

बालसी-निरुचमी हुए हैं।

अब इनसे पूछते हैं कि—तुमने बाह्य तो शुभ-अशुभ कार्योंको घटाया, पर

उपयोग तो धिना आलम्बनके रहता नहीं है; तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? कहो । यदि वह कहे कि — आत्माका चितवन करता है; तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रक आत्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्माका कोई विशेषण जा बहुत काल लगता नहीं है, वारम्झर एकरूप चितवनमें छद्मस्यका उपयोग लगता

है, गणवरादिकका भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसिलये वे भी श कार्योंने प्रवर्तते हैं, तेरा उपयोग गणवरादिकसे भी कैसे गुद्ध हुआ मानें ? इसिल कहना प्रमाण नहीं है। जैसे कोई व्यापारादिमें निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे-तैं गैदाता है, उसी प्रकार तू धर्ममें निरुधमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गैव कभी कुछ चितवन-सा करता है, कभी वार्ते वनाता है, कभी भोजनादि करता लपना उनयोग निर्मल करनेके लिये शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि काय

प्रवृतंता । सूना-सा होकर प्रमादी होनेका नाम णुढ्ढोपयोग ठहराता है । वहाँ कं होतेमें जैमे कोई आल्सी बनकर पड़े रहतेमें मुख माने वैसे आनन्द मानता है क्तं कोई स्वप्तमें अपनेको राजा मानकर मुखी हो, उसी प्रकार अपनेको र समान कर मानकर म्वयं ही जानन्दित होता है। अथवा जैसे कहीं रित म

त्या—"त्यापि न निर्जलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः"—इत्यादि कलशमें स्वच्छन्दी होनेका निषेच किया है। विना इच्छाके जो कार्य हो वह कर्मवन्यका कारण नहीं है। अभिप्रायसे

क्तों होकर करे और जाता रहे यह तो बनता नहीं है—इत्यादि निरूपण किया है।

इम्हिये रागादिकको बुरे-अहितकारी जानकर उनके नाशके अर्थ उद्यम रखना। वहीं

अनुक्रमसे पहले तीव रागादि छोड़नेके अर्थ अगुम कार्य छोड़कर गुममें लगना, और परवात् मन्दरागादि भी छोड़नेके अर्थ गुभको भी छोड़कर गुद्धोपयोगरूप होना ।

तया कितने ही जीव अगुभमें क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य व स्त्री सेवनादि

कार्योको भी घटाते हैं, तया गुमको हेय जानकर वास्त्राभ्यासादि कार्योमें नहीं प्रवर्तते हैं। नीतरागमावरूप गुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहीं हैं, इसिलय वे जीव अर्थ, काम,

धमं, मोक्षरप पुरुपार्यसे रहित होते हुए आलसी-निरुद्यमी होते हैं। उनकी निन्दा पंचास्तिकायकी व्याख्यामें की है। उनके लिये दृष्टान्त दिया है कि—जैसे बहुत खीर-शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है व जैसे वृक्ष निरुचमी हैं, वैसे वे जी

होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करनेमें रित मानकर मुखी होता है, उसे अनुभवजित्त आनन्द कहता है। तया जैसे कहीं अरित मानकर उनस होता है, उसी प्रकार
व्यापारादिक, पुत्रादिकको खेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता और उसे
वैराग्य मानता है; सो ऐसा ज्ञान-वैराग्य तो कपायगित है। वीतरागरूप उदासीन
दशामें जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनन्द, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवोंके चारितमोहकी हीनता होनेपर प्रगट होता है। तथा वह व्यापारादिक वलेश छोड़कर यथेष्ट
भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और वहाँ अपनेको कपायरहित मानता है, परन्तु
इस प्रकार आनन्दरूप होनेसे तो रीद्रध्यान होता है। जहाँ सुखसामग्रीको छोड़कर
दुःखसामग्रीका संयोग होनेपर संबलेश न हो, राग-देप उत्पन्न न हों, तब निःकपायमाव
होता है।—ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जोव केवल
निरचपामासके अवलम्बी हैं उन्हें मिथ्यादृष्टि जानना। जैसे-वेदान्ती व सांख्यमती
जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें मी जानना। व्योंकि श्रद्धानकी
समानताके कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट

. [स्वद्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निर्जरा, वन्य नहीं है; रागादिकके घटनेसे निर्जरा और रागादिक होनेसे घन्य है।]

तथा उन जीवोंको ऐसा श्रद्धान है कि-केवल णुद्धात्माके चितवनसे तो संवर-निजंरा होते हैं व मुक्तात्माके सुखका अंश वहाँ प्रगट होता है। तथा जीवके गुण-स्यानादि अगुद्ध भावोंका और अपने अतिरिक्त अन्य जीव-पुदुमलादिका चितवन करने से आस्रव-वन्य होता है, इसलिये अन्य विचारसे पराङ्मुत रहते हैं। सो यह भी सत्यश्रद्धान नहीं है, वयोंकि गुद्ध स्वद्भव्यका चितवन करो या अन्य चितवन करो; यदि वीतरागतासहित भाव हों तो वहाँ संवर-निजंरा ही है और जहाँ रागादिरूप माय हों आस्रव-वन्य हो है। वि परद्भव्यको जाननेसे ही आस्रव-वन्य हो हों, तो केवली तो समस्त परद्भव्योंको जानने हैं, इसलिय उनके भी आस्रव-वन्य होंगे।

फिर वह कहता है कि—छ्यस्यके तो परद्रव्य चितवनसे आस्नव-बन्ध होता है?—सो भी नहीं है, वयोंकि शुक्लध्यानमें मी मुनियोंको छहों द्रव्योंके द्रव्य-गुण-पर्वायोंका चितवन होनेका निरूपण किया है, और अवधि-मन:पर्यय आदिमें परद्रव्यको जाननेहोकी विशेषता होतो है। तथा चौथे गुणस्थानमें कोई अपने स्वरूपका चितवन करता है उसके भी आस्रव-बन्ध अधिक हैं तथा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है। पाँचवें-छट्टे गुणस्थानमें श्राहार-विहारादि किया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी आस्रव-बन्ध थोड़ा है और गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसिलये स्वद्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निर्जरा-बन्ब नहीं होते, रागादिक घटनेसे निर्जरा है और रागादिक होनेसे बन्ब है। उसे रागादिक स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसिलये अन्यथा मानता है।

# [ निर्विकलप द्शा-विचार ]

अत्र वह पूछता है कि—ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभवदशामें नय-प्रमाण-निक्षेपादिकके तथा दर्शन-ज्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेच किया है—सो किस प्रकार हैं ?

उत्तर:—जो जीव इन्हीं विकल्पोंमें लग रहे हैं और अभेदरूप एक आत्माका अनुमव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि—यह सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय करनेमें कारण हैं, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। इसिल्ये इन विकल्पोंको भी छोड़कर अभेदरूप एक आत्माका अनुभवन करना। इनके विचार-रूप विकल्पोंमें ही फँसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तुका निश्चय होनेके पश्चात् ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चिन्तवन रहा करे। स्वद्रव्यका तथा परद्रव्यका सामान्यरूप और विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है, उसीका बाम निविकल्पदशा है।

वहाँ वह पूछता है—यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संगव है ?

उत्तर:—निविचार होनेका नाम निर्धिकल्प नहीं है। क्योंकि छद्मस्थके जानना विचारसहित है; उसका अभाव माननेसे ज्ञानका अभाव होगा और तब जड़-पना हुआ, सो आत्माके होता नहीं है। इसिलिये विचार तो रहता है। तथा यह कहें कि—एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं। तो सामान्यका विचार तो बहुनकाल रहता नहीं है व विशेषकी अपेक्षा विना सामान्यका स्वरूप भासित नहीं होता। तथा यह कहें कि—अपना ही विचार रहता है, परका नहीं; तो परमें पर-वृद्धि हुए विना अपनेमें निजबुद्धि कैसे आये? वहाँ वह कहता है—समयसारमें ऐसा यहा है कि—

भावयेद्भेदविज्ञानिमदमिच्छिन्नधारया । तावद्यावत्पराच्च्युत्वा झानं झाने प्रतिष्ठते ॥ (कलश-१३०) अर्थः—भेदज्ञानको तत्र तक निरन्तर भीना, जब तक परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें स्थित हो। इसलिये भेदज्ञान छूटनेपर परका जानना मिट जाता है, केवल आपहीको आप जानता रहता है।

यहाँ तो यह कहा है कि—पूर्वकालमें स्व-परको एक जानता था; फिर भिन्न जानने किये भेदज्ञानको तव तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्न जानकर अपने जानस्वरूपहीमें निश्चित् हो जाये। परवाष् भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप और आपको आपरूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है। इसल्प्रिय परद्रव्यको जानने या स्वद्रव्यके विशेषों को जाननेका नाम विकल्प नहीं है। तो किस प्रकार है? सो कहते हैं—राग—द्रेपवश किसी भेपको जाननेमें उपयोग लगाना और किसी भेपके जाननेसे छुड़ाना—दस प्रकार वारम्वार उपयोगको भ्रमाना—उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ योतरागरूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्य जानते हैं, अन्य-अन्य भ्रेपको जाननेके अर्य उपयोगको भ्रमाते नहीं हैं, वहाँ निविकल्पदशा जानना।

यहाँ कोई कहे कि — छग्नस्थका उपयोग तो नाना शेयोंमें भ्रमता ही भ्रमता है; यहाँ निविकल्पता कंसे सम्भव हैं?

उत्तर:—जितने काल एक जाननेरूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धान्तमें घ्यानका लक्षण ऐसा ही किया है—"एकाग्रचिन्तानिरोघो घ्यानम्।" (तत्त्वार्यसूत्र ९-२७)

एकका मुख्य चितवन हो और अन्य चिन्ता एक जाये—उसका नाम ध्यान है। सर्वार्षसिद्धि सूत्रकी टीकामें यह विशेष कहा है—यदि सर्व चिंता एकनेका नाम ध्यान हो, तो अचेतनपना आ जाये। तथा ऐसी भी विवसा है कि—सन्तान अपेशा नाना झेयोंका भी जानना होता है, परन्तु जब तक बीतरागता रहे, रागादिसे आप उपयोगको न भ्रमाये तब तक निविकत्पदशा कहते हैं।

फिर वह कहता है—ऐसा है तो परद्रव्यसे छुड़ाकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका उपदेश किसल्लिये दिया है ?

समायान:—जो शुम-अशुमभावोंके कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगानेसे जिनको रागन्द्रेय हो आते हैं, और स्वरूग चिंतवन करें तो जिनके रागन्द्रेय घटते हैं— ऐसे निचली अवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्ती विकारभावसे पराये घर जाती थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घरमें बैठी रह। तथा जो स्त्री निविकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार उपयोगरूप परिणित राग-द्वेषभावसे परद्रव्योंमें प्रवर्तती थी; उसे मना कि—परद्रव्योंमें प्रवर्तन मत कर, स्वरूपमें मग्न रह। तथा जो उपयोगरूप परिणित वीतरागभावसे परद्रव्यको जानकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं।

फिर वह कहता है—ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग किसलिये करते हैं?

समाधान:—जैसे विकाररिहत स्त्री कुशीलके कारण पराये घरोंका त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणित राग-द्वेषके कारण परद्रव्योंका त्याग करती है। तथा जो व्यभिचारके कारण नहीं हैं ऐसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग-द्वेषके कारण नहीं हैं ऐसे परद्रव्योंको जाननेका त्याग है नहीं।

फिर वह कहता है—जैसे, जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिकके घर जाती है तो जाये, विना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिणितको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोंका विचार करना, विना प्रयोजन गुणस्थाना-दिकका विचार करना योग्य नहीं है?

समाधानः — जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिकके भी घर जाये, उसी प्रकार परिणित तत्त्वोंके विशेष जाननेके कारण गुणस्थानादिक व कर्मा-दिकको भी जाने। तथा यहाँ ऐसा जानना कि — जैसे शीलवती स्त्री उद्यमपूर्वक तो विट पुरुषोंके स्थानपर न जाये, यदि परवश वहाँ जाना बन जाये, और वहाँ कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीतराग परिणित उपायपूर्वक तो रागादिकके कारण परद्रव्योमें न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये और वहाँ रागादिक न करे तो परिणित गुद्ध ही है। इसिलये मुनियोंको स्त्री आदिके परीषह होनेपर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूपका ही जानना रहता है — ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो हैं परन्तु रागादिक नहीं करते। इस प्रकार परद्रव्यको जानते हुए भी वीतरागमाव होता है — ऐसा श्रद्धान करना।

तया वह कहता है—ऐसा है तो शाखमें ऐसा कैसे कहा है कि आत्माका श्रद्धान-ज्ञान-आचरण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है ?

समाधान:—अनादिसे परद्रव्यमें आपरूप श्रद्धान-ज्ञानरण था; तसे छुड़ानेके लिये यह उपदेश है। अपनेहीमें आपरूप श्रद्धान-ज्ञान-जानरण होनेसे परद्रव्यमें राग-द्वेपादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाये तव सम्पाद्धांनादि होते हैं। यदि परद्रव्यका परद्रव्यक्ष्य श्रद्धानादि करनेसे सम्पाद्धांनादि न होते हों तो केवलीके भी उनका अमाव हो। जहाँ परद्रव्यको दुरा जानना, निज्रद्रव्यको भला जानना हो, वहाँ तो राग-द्वेप सहज ही हुए। जहाँ आपको 'आपरूप और परक्ष यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करे, तभी सम्पाद्धांनादि होते हैं—ऐसा जानना। इसिलये बहुत थया कहें, जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्याद्धांन है। जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वही जानना सम्याद्धांन है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो वही जानना सम्याद्धांन है। तथा जिस प्रकारसे रागादि मिट वही आचरण सम्यक्-चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निस्वयनयके आधास सहित एकान्त पक्षके धारी जैनामासोंके मिथ्यात्वका निरुपण किया।

## [ब्यवहाराभासपक्षके धारक जैनाभास]

अव, व्यवहाराभासपक्षके घारक जैनामासोंके मिय्यात्वका निरूपण करते हैं—जिनागमों जहां व्यवहारको मुख्खतासे उपदेश हैं, उसे मानकर बाह्याधनादिक हीका श्रद्धानादिक करते हैं उनके सर्व धमंके अंग अत्यपारूप होकर मिय्यामावको प्राप्त होते हैं—सो विशेष कहते हैं। यहाँ ऐसा जान छेना कि व्यवहारधमंकी प्रश्नृत्ति प्रण्यवस्य होता है, इसिल्ये पापप्रवृत्तिकी अपेक्षा तो इसका निषेष है नहीं; परन्तु गहीं जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षागांमें उद्यमी नहीं होते हैं उन्हें मोक्षागांमें सम्मुख करनेके छिप उस गुमक्त मिय्याप्रवृत्तिका भी निषेषक्ष निरूपण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे मुनकर यदि गुभप्रवृत्ति छोड़ अशुभमें प्रवृत्ति करोगे, तब तो तुम्हारा युरा होगा। जैसे कोई रोगी निर्मुण औषधिका निषेष मुनकर औषि साधनको छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमें बंधका कुछ दोप नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्यस्य धमंका निषेष मुनकर धमंसायन छोड़ वियय-क्यायस्प प्रवृत्ते करेगा तो बही नरकादिमें दुःस पायेगा। उपदेशदाताका तो दोप है नहीं। उपदेश देनेवालेका अभिप्राय तो असत्य श्रद्धानादि छुड़ाकर मोक्षमांमें छगानेका जानना। सो ऐसे अभिप्रायसे यहाँ निरूपण करते हैं।

# [ कुल अपेक्षा धर्म-विचार ]

वहाँ कोई जीव तो कुलकमसे ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नहीं, परन्तु कुलमें जैसी प्रवृत्ति चली आयी है वैसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्यमती अपने कुलचर्ममें प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुलकमहीसे धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जायें। जैनवर्मकी विशेषता क्या रही ? वहीं कहा है—

लोयम्मि रायणीई णायं ण कुलकम्मि कइयावि । र्कि पुण तिलोय पहुणो जिणदयम्माहिगारम्मि ॥ १ ॥ ( उप० सि० र० गा० ७ )

वर्थ: लोकमें यह राजनीति है कि कदाचित् कुलकमसे न्याय नहीं होता है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरो करते पकड़ लें तो उसका कुलकम जानकर छोड़ते नहीं हैं, दण्ड ही देते हैं। तो त्रिलोकप्रभु जिनेन्द्रदेवके धर्मके अधिकारमें क्या कुलक्ष्मानुसार न्याय संभव हैं? तथा यदि पिता दिरद्री हो और आप धनवान हो, तब वहीं तो कुलकमका विचार करके आप दिरद्री रहता हो नहीं, तो धर्ममें कुलका क्या प्रयोजन हैं? तथा पिता नरकमें जाये और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलकम कैसे रहा? यदि कुलपर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिये। इसिलये धर्ममें कुलकमका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्रोंका अर्थ विचारकर यदि कालदोषसे जिनधमें भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव-कुगुरु-कुधमें सेवनादिरूप तथा विषय-कषाय पोपणादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलायो गई हो, तो उसका त्याग करके जिनआज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है।

यहाँ कोई कहे कि-परम्परा छोड़कर नवीन मार्गमें प्रवर्तन करना योग्य नहों है। उससे कहते हैं-

यदि अपनी युद्धिसे नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परम्परा अनादिनियन जैनयमंका स्वरूप शास्त्रोंमें लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषोंने
बीचमें अन्यया प्रवृत्ति चलायी हो, उसे परम्परा मार्ग कैसे कहा जा सकता है ? तथा
उसे छोड़कर पुरातन जैनशास्त्रोंमें जैसा घमें लिखा था, वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन
मार्ग कैसे बहा जा सकता है ? तथा यदि कुलमें जैसी जिनदेवकी बाज्ञा है, उसी प्रकार
धर्मकी प्रवृत्ति हैं तो अपनेको भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है; परन्तु उसे कुलाचार

न जात धर्म जातकर, उसके स्वरूप, फलादिकका निरुष्य करके अंगीकार करना । जो सच्चे भी धमेको कुलाचार जानकर प्रवर्तता है तो उसे धर्मारमा नहीं कहते; क्योंकि सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ दें तो आत भी छोड़ देगा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धमंबुद्धिसे नहीं करता, इसिल्ये वह धर्मात्मा नहीं है। इसिल्ये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योमें तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु धर्म सम्बन्धी कार्यमें कुलका विचार नहीं करना। जैसा धर्ममार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है।

### [ परीक्षारदिव आज्ञानुसारी जनत्वका प्रविषेध ]

तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। जैसी शाखमें आजा है उस प्रकार मानते हैं, परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना घमें हो तो सर्व मतवाले अपने-अपने शाखको आज्ञा मानकर घमित्मा होजायें; इसल्प्रिय परीक्षा करके जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनआज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये सत्य-असत्यका निर्णय कैसे हो? और बिना निर्णय किये जिस प्रकार अन्यमतो अपने शाखोंकी आज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैनशाखोंकी आज्ञा मानी। यह तो पक्षत्रे आज्ञा मानना है।

कोई कहे कि-- शास्त्रमें दस प्रकारके सम्यक्त्वमें आज्ञा-सम्यक्त्व वहा है व आज्ञाविचय धर्मध्यानका भेद कहा है व नि:शंकित अंगमें जिनवचनमें संग्रदका नियेव किया है, वह किस प्रकार है?

समाधान:—धाक्षोंमें कितनेही कथन तो ऐसे हैं जिनकी जनका-जनुमानादि होरा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं वो जनक-जनुमानादि गोवर नहीं हैं, इसिलये आजाहीसे प्रमाण होते हैं। वहाँ नामा शाक्षीनें जो वयन कमान हों उनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं है; उरन्तु हो वयन उरस्तर दिन्द हों उनमेंसे जो कथन प्रत्यक्ष-अनुधानादि गोवर हों उनकी तो गीवम करना। वहीं दिन धार्खोंके कथनकी प्रमाणता ठहरे, उन शाक्षीनें को जनक-जनुमानशीका नहीं हैं— ऐसे कथन किये हों, उनकी भी प्रमाणता वरना। उस जिन शाक्षींके वयनकी प्रमाणता कहरे उनके सर्व ही वयमही जजनावा सनता।

महौं कोई कहे कि-परीता करते पर कोई कवत किनी राख्यें प्रमान भासित हो, तया कोई कपन किनी राख्यें प्रमान मानित हो, तब क्या करें ? समावान:—जो आप्त-भासित शास हैं उनमें कोई भी कथन प्रमाण-विरुद्ध नहीं होते। क्योंकि या तो जानपना ही न हो अथवा राग-देष हों तव असत्य कहें, सो आप्त ऐसे होते नहीं, तूने परीक्षा भलेप्रकार नहीं की, इसिलये भ्रम है।

फिर वह कहता है-छचस्थसे अन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वह क्या करे?

समाधान:—सच्ची-झूठी दोनों दस्तुओंको कसनेसे और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार परीक्षा न करे, वहीं अन्यया परीक्षा होती है।

तथा वह कहता है कि-शासोंमें परस्पर-विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन-किनकी परीक्षा की जाये?

समाधान:—मोक्षमार्गमें देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व व वन्ध-मोक्षमार्ग प्रयोजन-भूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रोंमें यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। जैसे— लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योमें झूठ न बोले, वह प्रयोजनरहित कार्योमें कैसे झूठ वोलेगा? उसी प्रकार जिस शास्त्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजनरहित द्वीप-समुद्रादिकका कथन अन्यथा कैसे होगा? क्योंकि देवादिकका कथन अन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कषायका पोषण होता है।

प्रस्त:—देवादिकका अन्यधा कथन तो विषय-कषायवश किया, परन्तु उन्हीं शास्त्रोमें अन्य कथन अन्यथा किसलिये किये?

समाधान:— यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यधापना शीघ्र प्रगट हो जायेगा और भिन्न पछित ठहरेगी नहीं; इमिलये वहुत कथन अन्यथा करनेसे भिन्न पछित ठहरेगी। वहाँ तुच्छबुि अममें पड़ जाते हैं कि—यह भी मत है, यह भी मत है। इसिलये प्रयोजनभूतका अन्यथापना मिलाने अर्थ अप्रयोजनभूत कथन भी अन्यथा वहुत किये हैं। तथा प्रतीति करानेके अर्थ कोई-कोई सच्चे कथन भी किये हैं। परन्तु जो चतुर हो सो अममें नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ सत्य मासित हो, उस मतकी सर्व आज्ञा माने। सो परीक्षा करने पर जैनमत ही सत्य मासित होता है—अन्य नहीं; क्योंकि इसके वक्षा सर्वज्ञ-वीतराग हैं, वे झूठ किसिलये कहेंगे? इस प्रकार जिनआज्ञा माननेसे जो सच्चा श्रद्धान हो, उसका नाम आज्ञा-सम्यवत्व है। और वहाँ एकाप्र चितवन होनेसे उसीका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान

हैं। यदि ऐसा न मानें और विना परीक्षा किये ही बाजा माननेसे सम्यन्त्य व धर्मध्यान हो जाये, तो जो द्रव्यक्तिंगी बाजा गानकेर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रैवेमक पर्यन्त जाते हैं, उनके मिथ्यादृष्टिपना कैसे रहा ? इसक्तिये कुछ परीक्षा करके आजा मानने पर ही सम्यन्त्य व धर्मध्यान होता है। कोकर्मे भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही पुरुषकी प्रतीति करते हैं।

स्था तूने कहा कि—जिनवचनमें संयय करनेसे सम्यक्ष्यके रांका नामक दोष होता है; सो "न जाने यह किस प्रकार है"—ऐसा मानकर निर्णय न करे वहाँ रांका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्यक्ष्यमें दाप लगता हो तो अष्टसहस्त्रोमें आज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानको उत्तम किसल्यि कहा? पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसे कहे? प्रमाण-नयसे पदार्थोका निर्णय करनेका उपदेश किसल्ये दिया? इसल्यि परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। तथा कितने ही नापी पृष्पोंने अपने कल्पित कथन किये हैं और उन्हें जिनवचन ठहराया है, उन्हें जैनमतके शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। यहाँ भी प्रमाणिदक्षेत्र परीक्षा करके, व परस्वर सास्त्रोसे विधि मिलाकर, य इस प्रकार सम्भव है या नहीं—ऐसा विचार करके विषद्ध अपंको मिष्या हो जानना। जैसे किसी ठगने स्वयं पत्र लराकर उसमें लिखनेवालेका नाम किसी साहुकारका रखा; उस नामके भ्रमसे घनको ठगाये तो दरिशे होगा। उसी प्रकार पापी लोगोंने स्वयं ग्रन्थादि बनाकर वहाँ कर्ताका नाम जिन, गणधर, आचार्योका रखा। उस नामके भ्रमसे झूला श्रद्धान करे, तो मिथ्याहिष्ट ही होगा।

तथा वह कहता है — गोम्मटवार® में ऐसा कहा है कि — सम्यग्दृष्टि जीय जज्ञानी गुरुके निमित्तसे झूठ भी श्रद्धान करे, तो आज्ञा माननेसे सम्यग्दृष्टि ही है। — सो यह कथन कैसे किया ?

उत्तर:—जो प्रत्यक्ष-अनुमानादिशीचर नहीं हैं, और मूक्ष्यपनेसे जिनका निर्णय नहीं हो सकता उनकी अपेक्षा यह कथन है; परन्तु मूळभूत देव-गृष-धर्मादि तथा तत्त्वादिकका अन्यया श्रद्धान होनेपर तो सर्वया सम्यक्त्य रहता नहीं है—यह निक्चय करना। इसिळिये बिना परीक्षा किये केवळ आज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी मिष्याहिष्ट जानना। तथा कितने ही परीक्षा करके भी नैना होवे हैं, परन्तु मूळ परीक्षा

सम्माद्धी जीवो उपबद्धं पवनण तु सहस्य ।
 सहस्य अनुभावं अनुभावो गुरुनियोगा ।। २७ ।। (जीवकाण्ड)

वहीं करते। दया, शोल, तप, संयमादि क्रियाओं द्वारा, व पूजा, प्रभावनादि कार्योसे, व अतिशय चमत्कारादिसे व जिनधमंसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनमतको उत्तम जानकर, प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। सो अन्यमतोंमें भी ये कार्य तो पाये जाते हैं; इसलिये इन एक्षणोंमें तो अतिव्याप्ति पाया जाता है।

कोई कहे—जैसे जिनधर्ममें ये कार्य हैं, वैसे अन्यमतोंमें नहीं पाये जाते, इसिलये अतिन्याप्ति नहीं है ?

समाधान: —यह तो सत्य है, ऐसा ही है। परन्तु जैसे तू दयादिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवोंकी रक्षाको दया तू कहता है, वहीं वे कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना।

फिर वह कहता है—उनके ठीक नहीं है; क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं ?

उत्तर:—वहाँ दयादिकका अंशमात्र तो आया; इसिलये अतिव्याप्तिपना इन लक्षणोंके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। तो कैसे होती हैं? जिनधमें सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व जीवादिकका श्रद्धान करनेसे सम्यक्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है य वास्तवमें रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा जिनमतमें निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनीके सिवा अन्यमती ऐसा कार्य कर नही सकते। इसिलये यह जिनमतका सचा लक्षण है। इस लक्षणको पहिचानकर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवा जो अन्य प्रकारसे परीक्षा करते हैं वे मिथ्यादृष्टि हो रहते हैं।

वया कितने ही संगितिसे जैनधर्म धारण करते हैं; कितने ही यहान पुरुषकों जिनधर्ममें प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखादेखी जिनधर्मकी शुद्ध या अगुद्ध जियासोंमें प्रवर्तते हैं।—इत्यादि अनेक प्रकारके जीव आप विचारकर जिनधर्मका रहत्य नहीं पहिचानते और जैनी नाम धारण करते हैं—वे सब मिथ्यादृष्टि ही जानना। रतना तो है कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्यके निमित्त यहुत हैं, तथा सच्चे मोक्षमार्गके कारण भी वहाँ वने रहते हैं। इसिलिये जो कुलादिसे भी जैनी हैं, वे भी औरोंसे तो भले ही हैं।

### [ अजीविकादि प्रयोजनार्थ धर्म-साधनका प्रतिषेध ]

तथा जो जीव कपटसे बाजीविकाके अयं, व बड़ाईके अयं, व बुछ विषय-कपाय-सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कपाय होनेपर ऐसी बुद्धि आती है। उनका सुलझना भी कठिन है। जैनघमका सेवन तो संसार-नाराके लिये किया जाता है; जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बख़ा अन्याय करते हैं। इसलिये वे तो मिथ्यादृष्टि हैं ही।

यहाँ कोई कई — हिंसादि द्वारा जिन कार्योंको करते हैं, वही कार्य धर्म-साधन द्वारा सिद्ध किये जार्ये तो बुरा क्या हुआ ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ?

उससे कहते हैं—पापकार्य और धर्मकार्यका एक साधन करनेसे पाप ही होता है। जैसे—कोई धर्मका साधन चैत्यालय बनवाये और उसीको छी-सेवनादि पापोंका भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिसादि द्वारा भोगादिकके हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाये; परन्तु चैत्यालयमें भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्मका साधन पूजा, साखादिक कार्य हैं, उन्होंको आजीविकादि पापका मी साधन बनाये तो पापी ही होगा। हिसादिसे आजीविकादिके अर्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु पूजादि कार्योंमें तो आजीविकादिका प्रयोगन विचारना योग्य नहीं है।

प्रश्न:---यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्मसाधन कर परघर भोजन करते हैं सवा सापमीं साधमीका उपकार करते-कराते हैं सो कैसे बनेगा ?

उत्तर:—वे आप तो कुछ आजीविकादिका प्रयोजन विचार कर पर्म-साधम नहीं करते । उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करते हैं, तब तो कोई दोप है नहीं । तथा यदि आप भोजनादिकका प्रयोजन विचारकर पर्म साधता है तो पापी है ही । जो विरागी होकर मुनिपना अंगीजार करते हैं उनको भोजनादिकका प्रयोजन नहीं है। धरीरकी स्थितिक अर्थ स्वयमेव मोजनादि कोई दे भो भोजनादिकका प्रयोजन नहीं है। धरीरकी स्थितिक अर्थ स्वयमेव मोजनादि कोई दे भो खेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं—संबठेशरूप नहीं होते । तथा अपने हितके अर्थ पर्म साधते हैं। उपकार करवानेका अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार करता है हो कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करता है तो करे, और यदि व करे तो उन्हें कुछ संवठेश होता नहीं ।—सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु आप हो करे तो उन्हें कुछ संवठेश होता नहीं।—सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु आप हो कार्योवकादिका प्रयोजन विचारकर वाह्यपर्मका साधन करे, जहीं भोजनादिक उपकार कार्योवकादिका प्रयोजन विचारकर वाह्यपर्मका साधन करे, जहीं भोजनादिक उपकार

नाये, तो उसे पापी ही जानना। इस प्रकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्यादृष्टि तो हैं ही। इस प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि

जानना । अव, इनके धर्मका साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:-वहीं कितने ही जीव कुल प्रवृत्तिसे अथशा देखादेखी लोभादिके अभिप्रायसे धर्म साधते हैं, उनके तो धर्महृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, हृष्टि घूमती रहती है और मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजनके अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठमें क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। तथा कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शास्त्रादि व कुदेव-गुरु-शास्त्रादिकी विशेष पहिचान नहीं है। तथा यदि दान देता है तो पात्र-अपात्रके विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिणामोंकी पहिचान नहीं है। तथा व्रतादिक घारण करता है तो वहाँ वाह्य किया पर दृष्टि है; सो भी कोई सच्ची किया करता है कोई झूठी करता है और जो अन्तरंग रागादिभाव पाये जाते हैं उनका विचार ही नहीं है तथा बाह्यमें भी रागादिके पोषणके साधन करता है। तथा पूजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, व विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवोंके परिणाम सुधारनेके अर्थ कहे हैं। तथा वहाँ किचित् हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामोंकी तो पहिचान नहीं है भीर यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है—ऐसे नफा-टोटेका ज्ञान नहीं है व विधि-अविविका ज्ञान नहीं है। तथा शासाभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप प्रवर्तता है—यदि वाँचता है तो औरोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परन्तु जो शाह्वाभ्यासका प्रयोजन हैं उसे आप अन्तरंगमें नहीं अवधारण करता।—इत्यादि धर्मकार्योंके मर्मको नहीं पहिचानता। कितने तो-जिस प्रकार कुलमें वड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि होगी—इत्यादि विचारसहित अभूतार्थधर्मको साधते हैं।

तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, कुछ धर्मबुद्धि भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका साधन करते हैं और कुछ आगे कहते

हैं उस प्रकारसे अपने परिणामोंको भी नुधारते हैं—मिश्रपना पाया जाता है। तथा कितने ही धमंबुद्धिसे धमं साधते हैं, परन्तु निश्चयमंको नहीं जानते, इसिलये अभूतायं-रूप धमंको साधते हैं। वहाँ व्यवहारसम्पद्धंन-ज्ञान-चारित्रको मोसमागं जानकर जनका साधन करते हैं। वहाँ याखमें देव-गृर-धमंको प्रतीति करनेते सम्पद्ध होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहन्तदेव, निर्धन्यगुरु, जनशासके श्रतिरिक्त शौरोंको नमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उनके गुण-अवगुणको परीक्षा नहीं करते; अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपूर्वक सधी परीक्षा नहीं करते, वाह्यस्थां द्वारा परीक्षा करते हैं।— ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गृर-शाक्षोंको भक्तिमें प्रवर्तते हैं।

#### [ अरहन्तमक्तिका अन्यया रूप ]

वहाँ अरहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिरायसिंहत हैं, धुमादि दोप रहित हैं, घरीरकी सुन्दरताको घारण करते हैं, की-संगमादि रहित हैं, दिव्यध्यान द्वारा उपदेश देते हैं, केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको जानते हैं, काम-कोयादिक नष्ट किये हैं—इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमेंसे कितने ही विशेषण पुर्गलाधित हैं और कितने ही जीवाधित हैं उनको भिन्न-निम्न नहीं पहिचानते। जिस प्रकार कोई असमान-जातीय मनुष्यादि पर्यायोंमें जीव-पुर्गलको विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिय्यादिष्ट धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमानजातीय अरहन्तपर्यायों जीव-पुर्गलको विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिय्यादिष्ट धारण करता है। तया जो वाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महंतपना विशेष मानता है, और जो जीवके विशेषण हैं उन्हें यथावत् म जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महंतगना आज्ञानुसर मानता है अथवा अन्यया मानता है। वर्षित प्रवास्त्र नीवके विशेषण हैं उन्हें यथावत् म जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महंतगना आज्ञानुसर मानता है अथवा अन्यया मानता है। वर्षित प्रवास्त्र नीवके विशेषण हैं उन्हें यथावत् म जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महंतगना आज्ञानुसर मानता है अथवा अन्यया मानता है। वर्षित प्रवास्त्र नीवके विशेषण हो उन्हें वर्षायावत् म जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महंतगना आज्ञानुसर मानता है अथवा अन्यया मानता है। वर्षित प्रवास्त्र नीवके विशेषण हो उन्हें वर्षायावत् म जानता है। वर्षित प्रवास्त्र नीवके विशेषण हो वर्षायावत् मानता है। वर्षित प्रवास्त्र निवस निवस मानता है। वर्षायावत् न स्वास्त्र निवस मानता है। वर्षायावत् न स्वास्त्र निवस मानता है। वर्षायावत् न स्वास्त्र निवस मानता है। वर्षायावत् न स्वास मानता है। वर्षायावत् म स्वास मानता स्वास मानता स्वास मानता स्वास मानता स्वास मानता स्वस मानता स्वास मानता स्वास

तथा उन अरहन्तोंको स्वर्ग-मोधदाता, दीनदयात, अन्मउधारक, पितताकन मानता है; सो जैसे अन्यमती कर्नु त्वबुद्धिये ईश्वरको मानता है उसी प्रकार यह अरहन्त हो मानता है। ऐसा नहीं जानता कि—फल तो अरने परिणामोंका लगता है, अरहन्त उनको निमित्तमात्र हैं, इसलिये उपचार द्वारा ये विजयन सम्भव होते हैं। अरने परिणाम गुद्ध हुए यिना अरहन्त ही स्वर्ग-मोधादिके दाता नहीं हैं। तथा अरिहंतादिकके नामादिकसे स्वानादिकने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिकका ही अतिसय मानते हैं परन्तु विना परिणामके नाम लेनेवालेको भी स्वर्गकी प्राप्त नहीं होनी सब मुननेवाले

िमोक्षमाग्रमः गी? व्वानादिकको नाम सुननेके निमित्तसे कोई मंदकषायरूप भाव हुए हैं उनका तथा अरहंतादिकके नाम-पूजनादिकसे अनिष्ट सामग्रीका नाश तथा इष्ट वर्ग हुआ है; उपचारसे नामहीकी मुख्यता की है। ग्रोको प्राप्ति मानकर रोगादि मिटानेके अर्थ व धनादिककी प्राप्तिके अर्थ नाम लेता म पूजनादि करता है। सो इष्ट-अनिष्टका कारण तो पूर्वकर्मका उदय है, अरहन्त तो ता है नहीं। अरहंतादिककी भक्तिरूप गुभोपयोग परिणामोंसे पूर्वपापके संक्रमणादि हो जाते हैं। इसिलिये उपचारसे अतिष्टके नाशका व इष्टकी प्राप्तिका कारण अरहंतादिककी भक्ति कही जाती है, परन्तु जो जीव प्रथमसे हो सांसारिक प्रयोजनसिहत भक्ति करता है उसके तो पापहीका अभिप्राय हुआ। कांक्षा, विचिकित्सारूप भाव हुए उनसे पूर्व पापके तथा कितने ही जीव भक्तिको मुक्तिका कारण जानकर वहाँ अतिअनुरागी संक्रमणादि कसे होंगे ? इसिलये उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। होकर प्रवर्तते हैं, वह तो अत्यमतो जैसे भक्ति मुक्ति मानते हैं वैसा ही इनके भी धर्मार कराया ए। पर आ जाराया गर्भ आप रागसे बन्ध है, इसिलिये मोक्षका कारण श्रद्धान हुआ। परन्तु भक्ति तो रागहण है और रागसे बन्ध है, इसिलिये मोक्षका कारण नहीं है। जब रागका उदय आता है, तब भक्ति म करे तो पापानुराग हो, इसिलये अगुमराग छोड़नेके लिये जानी भक्तिमें प्रवर्तते हैं और मोक्षमार्गको बाह्य निमित्तमात्र भी जानते हैं, परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानकर सन्तुष्ट नहीं होते, गुद्धोपयोगके उद्यम् इयं भक्तिः केवलभक्तिपधानस्याज्ञानिनो भवति। तीव्ररागज्वरविनोदार्थमस्थान रहते हैं। वहीं पंचास्तिकाय व्याख्यामें कहा है:-अर्थ: — यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे अज्ञानी जीवके है। तथा तीवरागज्वर मिटानेके अर्थ या कुस्यानके रागका निषेष्र करनेके अर्थ क निषेग्रार्थे व्यक्ति हानिनोपि भवति ॥ \* वहां वह पूछता है—ऐसा है तो ज्ञानीसे अज्ञानीके भक्तिकी अधिक उत्तर:—यथार्थताकी अपेक्षा तो ज्ञानीके सची भक्ति है अज्ञानीव ज्ञानीके भी होती है। शीर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके श्रद्धानमें भी उसे मुक्तिका कारण उ क्रिक्तां का स्थाना निनो भवति । उपरितनभूमिकायामलन्त होगी ?

अनुराग है; ज्ञानीके श्रदानमें भुभवन्यका बारण जाननेसे वैसा अनुराग नहीं है। बाह्यमें कदाचित् ज्ञानीको अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानीको होता है—ऐगा जानना।—इस प्रकार देवभक्तिका स्वष्टप बतलाया।

#### [ गुरुभक्तिका अन्ययारूप ]

अव, गुरुमक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं:-

कितने ही जीव बाज्ञानुवारी हैं। वे तो—यह जैनके सायु हैं, हमारे गृह है, इसिलये इसकी मिक्त करनी—ऐसा विचार कर उनकी मिक्त करते हैं। बोर कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, ग्रील पालते हैं, ग्रावादि नहीं रखते, उपवासादि तप करते हैं, खुपादि परीवह सहते हैं, किसीसे कोषादि नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरोंको धमेंमें लगाते हैं,—इत्यादि गृणोंका विचार कर उनमें मिक्ताब करते हैं। परन्तु ऐसे गृण तो परमहंसादिक अन्यमित्योंमें तथा जैनी मिष्यादृष्टियोंमें भी पाये जाते हैं; इसिलये इनमें अतिव्याप्तिगना है। इनके द्वारा सच्ची परीधा नहीं होती। तथा जिन गृणोंका विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाधित हैं, कितने ही पुद्मालाधित हैं; उनके विशेष न जानते हुए असमानजातीय मुनिपर्यायमें एकत्वबुद्धिते मिष्यादृष्टि ही रहते हैं। तथा सम्यग्द्धिन-ग्रान-चारित्रकी एकतारूप मोसमार्ग पढ़ ही मुनियोंका सचा छक्षण है, उसे नहीं पढ़िवानते। वर्षोंकि यह पहिचान हो नाये वो मिष्यादृष्टि रहते नहीं। इस प्रकार यदि मुनियोंका सचा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सची मिक्त कैसे होगी? पुण्यवन्यके कारणभूत गुमित्रवारूप गृणोंकी पहिचानकर उनमी सेवासे अपना मला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर मिक्त करते हैं।—इस प्रकार युष्टमिक्तका स्वरूप कहा।

### [ शासमिकिका अन्ययाख्य ]

वव, बाह्ममक्तिका स्वरूप कहते हैं:-

कितने ही जीय तो यह केवली भगवानकी याणी है, इसलिये केवलीके पूज्यपनेके कारण यह भी पूज्य है—ऐसा जानकर अक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि—इन शासोंमें विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोषादिकण निरूपण है इसलिये यह उत्कृष्ट हैं—ऐसा जानकर मिक्त करते हैं। सो ऐसा कपन तो अन्य शास वेदान्तादिकमें भी पाया जाता हैं। तथा इन शासोंमें निर्ण कि

गम्भीर निरूपण है, इसिलये उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। परन्तु यहाँ अनुमानादिनका तो प्रवेश है नहीं, इसिलये सत्य-असत्यका निर्णय करके मिहमा कैसे जानें ? इसिलये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकान्तरूप सच्चे जीवादि- तच्चोंका निरूपण है और सच्चा रन्नत्रयरूप मोक्षमार्भ दिख्लाया है। उसीसे जैनशास्रोंकी उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहिचानते। वयोंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्यादृष्टि रहती नहीं। —इस प्रकार शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा।

इस प्रकार इसको देव-गुरु-शास्त्रको प्रतीति हुई, इसिलये व्यवहारसम्यक्त्व हुआ मानता है। परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुआ है; इसिलये प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीतिके विना सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसिलये मिथ्यादृष्टि ही है। तथा शास्त्रमें "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसिलये ऐसा वचन कहा है, इसिलये शास्त्रोमें जैसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, वैसे आप सीख लेता है और वहां उपयोग लगाता है; औरोंको उपदेश देता है, परन्तु उन तत्त्वोंका भाव भासित नहीं होता, और यहां उस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भासित हुए विना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसे होगा? भाव भासना क्या है? सो कहते हैं—

जैसे—कोई पुरुष चतुर होनेके वर्ष शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागोंका स्वरूप और ताल—तानके भेद तो सीखता है, परन्तु स्वरादिका स्वरूप नहीं पहिचानता। स्वरूपको पहिचान हुए बिना अन्य स्वरादिकको अन्य स्वरादिकरूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है; इसिल्ये उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप सीख लेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है; स्वरूपको पहिचाने विना अन्य तत्त्वोंको अन्यतत्त्वरूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं पानता, इपलिये उपके सम्यक्त्व नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परन्तु स्वरादिक स्वरूपको पहिचानता है तो वह चतुर हो है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिकके स्वरूपको पहिचानता है तो वह सम्यग्दिए हो है। जैसे हिरन स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वरूपको पहिचानता है; उसी प्रकार तुच्छबुद्धि जोवादिकका नाम नहीं जानते परन्तु उनके स्वरूपको पहिचानते हैं कि—यह मैं हूँ, ये पर हैं; ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं;—इस प्रकार

स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति\* मुनि जोवादिकता नाम नहीं जानते थे, और "तुषमापिभन्न" ऐसा रटने छगे। सो यह सिद्धान्तका राज्द पा नहीं, परन्तु स्व-परके भावरूप ध्यान किया, इसिंहये केवली हुए। और ग्यारह अंगके पाठो जीवादि तत्त्वोंके विधेप भेद जानते हैं, परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसिंहये मिय्यादृष्टि हो रहते हैं। अव, इसके तत्त्वसृद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं—

## [ जीव-अजीव तत्त्वका अन्यया रूप ]

जिन शास्त्रींसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप, तथा गुणस्थान-मार्गणादिरूप भेदको जानता है; अजीवके पुरुगलादि भेदोंको तथा उनके वर्णादि विशेषोंको जानता है; परन्तु अध्यात्मशास्त्रोंमें भेदविज्ञानको कारणभूत व वीतरागदशा होनेको कारणभूत जैसा निरुपण किया है वैसा नहीं जानता । तथा किसी प्रसंगयश उसी प्रकार जानना होजाये, तब शास्त्रानसार जान तो लेता है परन्तु अपनेको आपरूप जानकर परका अंग्र भी अपनेमें न मिलाना और अपना अंद्राभी परमें न मिलाना-ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं फरता है। जैसे-अन्य मिथ्यादृष्टि निर्घार विना पर्याययुद्धिसे जानपनेमें व वर्णादिमें अहंबुद्धि घारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिमें तथा शरीराश्रित उपदेश, उपवासादि त्रियाओं में अपनत्व मानता है। तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची वात भी बनाता है, परन्तु अंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नहीं है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहें तो यह सयाना नहीं है; उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते । तथा जैसे किसी और ही की बातें कर रहा हो उस प्रकारसे आत्माका कथन करता है, परेन्तु यह आत्मा में हैं---ऐसा भाव भासित नहीं होता। तथा जैसे किसी औरको औरसे भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीरकी निम्नता प्ररूपित करता है; परन्तु में इन धरीरादिकसे भिन्न हैं---ऐसा भाव भासित नहीं होता । तथा पर्यायमें जीव-पुद्गलके परस्पर निमित्तमें अनेक नियाएँ होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंके मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है; यह जीवकी त्रिया है उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी किया है उसका बीव निमित्त है-एसा मिल-भिल्न मात्र मासित नहीं होता। इत्यादि भाव भासित हुए बिना उसे जोव-अजीवका सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते; क्योंकि जीव-अजीवको जाननेका तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं।

तुतमासं घोराती भावविनुदो महाधुभाषो य ।
 णामेण य सिवभुई केवलणाणी फुडो जानी ॥ माववाहुब-५३॥

# [ आस्रवतत्त्वका अन्यथा रूप]

तथा आस्रवतत्त्वमें जो हिंसादिरूप पापास्रव हैं उन्हें हेय जानता है; अहिंसादि-ल्प पुण्यास्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। परन्तु यह तो दोनों ही कर्मबंधके कारण है, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्यादृष्टि है। वही समयसारके बंघाधिकारमें हहा है≉— सर्व जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दु:ख अपने कर्मके निमित्तसे होते हैं। जहाँ न्य जीव अन्य जीवके इन कार्योंका कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है। हाँ अन्य जीवोंको जिलानेका अथवा सुखी करनेका अध्यवसाय हो वह तो पुण्यबंधका ारण है, और मारनेका अथवा दु:खी करनेका अध्यवसाय हो वह पापबंधका कारण ।—इस प्रकार अहिंसावत् सत्यादिक तो पुण्यवंधके कारण हैं और हिंसावत् असत्या-देक पापवंघके कारण हैं। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिये हिंसादिवत् प्रहिसादिकको भी वंधका कारण जानकर हेय ही मानना। हिंसामें मारनेकी बुद्धि हो, गरन्तु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेषपरिणतिसे आप ही गप वांधता है। अहिंसामें रक्षा करनेकी वृद्धि हो, परन्तु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त रागपरिणतिसे आप ही पुण्य बाँघता है।—इस प्रकार यह दोनों हेय हैं; जहाँ वीनराग होकर दृष्टाज्ञातारूप प्रवर्ते वहाँ निर्वन्घ है सो उपादेय है। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त रागरूप प्रवर्तन करो, परन्तु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि-पह भी वन्धका कारण है-हेय है; श्रद्धानमें इसे मोक्षमार्ग जाने तो

तथा मिथ्यात्व, अविरित, कषाय, योग ये आस्त्रवके भेद हैं, उन्हें बाह्यरूप तो नानता है परन्तु अंतरंग इन भावोंकी जातिको नहीं पिहचानता। वहाँ अन्य देवादिके नेवनरूप गृहीतिमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु अनादि अगृहीतिमिथ्यात्व है उसे नहीं पिहचानता। तथा वाह्य त्रस-स्थावरकी हिंसा तथा इन्द्रिय-मनके विषयोंमें प्रवृत्ति

क्ष समयसार गाया २५४ से २५६ तथा—

मिय्पादृष्टि ही होता है।

सर्व सदंव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण-जीवित दुःखसौस्यम् । अज्ञानमेतिदह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान् मरण जीवितदुःखसौस्यम् ॥ ६ ॥ अज्ञानमेतदिष्वगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण-जीवित दुःख-सौस्यम् ।

कम्माण्यहं कृतिरसेन चिकीपंवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महृनो भवन्ति ॥ ७॥

(-समयसार कलश बंधाधिकार)

उसको अविरात जानता है; हिंसामें प्रमाद परिणित मृत्र है और विषय मेवनमें भिनत्या। मृत्र है, उसका अवलोकन नहीं करता । तया बाह्य फोघादि करना उनको कपाय जानता है, अभिप्रायमें राग-देव बस रहे हैं उनको नहीं पहिचानता । तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगोंको नहीं जानता ।—इम प्रकार आसर्योका स्वस्प अन्यया जानता है।

तथा राग-देप-मोहरूप जो आलवभाव हैं, उनका तो नारा करनेकी निन्ता नहीं है और बाह्यक्रिया अथवा बाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रसता है, मो उनके मिटानेसे आलव नहीं मिटता। इव्यिक्तियो मृनि अन्य देवादिकको सेवा नहीं फरता, हिंसा या विषयोंमें नहीं प्रवर्तता, क्षोधादि नहीं करता, मन-वचन-काषको रोकता हैं, तथापि उसके मिथ्यात्वादि चारों आलव पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी वे कार्य नहीं करता है, कपटसे करे तो ग्रैवेयक पर्यंत कैसे पहुँचे ? उसलिये जो अन्तरंग अमित्रापर्में मिथ्यात्वादिरूप सागादिभाव हैं वे ही आसव हैं। उन्हें नहीं पहिचानता इसलिये उसके आसवतच्यका भी सत्य अद्भान नहीं हैं।

#### [बन्धतस्त्रका अन्यथा रूप]

तथा बन्धत्वमें जो अग्रुभभावोसे नरकादिहप पापका बन्ध हो उसे तो बुरा जानता है और श्रुभभावोसे देवादिहप पुष्पका बन्ध हो उसे महा जानता है। परन्तु सभी जीवोंके दुःख-सामग्रीमें हेप और सुख-सामग्रीमें राग पापा जाता है, सो इमके भी राग हेप करनेका श्रद्धान हुआ। जैसा इस पर्याय सम्बन्धी गृख-दुःस मामग्रीमें राग हेग करना है वैसा ही आगामी पर्याय सम्बन्धी नृख-दुःस सामग्रीमें राग हेग करना है। तथा शुभ-अशुभभावोसे पुष्प-पापका विशेष तो अधातिकर्मीमें होता है, परन्तु अधातिकर्म आत्मगुणके घातक नहीं हैं। तथा शुभ-अशुभभावोमें घातिकर्मीका तो निरंतर चन्ध होता है, वे सर्व पापहप हो हैं और वही आत्मगुणके पातक है। इमिन्न्ये अग्रुद्धमावोसे कर्मवन्ध होता है, उसमें मन्त-पुरा जानना वही मिध्या श्रद्धान है। गो ऐसे श्रद्धानसे बन्धका भी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है।

### [संवरतत्त्वमा अन्यथा रूप]

तया संवर तत्वमें बहिसादिरुप शुमालवभावोंको संवर जानता है। जन्म एक ही कारणसे पुण्यवंप भी माने और संवर भी माने यह नहीं के जन्म प्रश्न:—मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके वंध भो होता है और संवर-निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है ?

समाधान:—वह भाव मिश्ररूप है। कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे वन्ध है। सो एक भावसे तो दो कार्य वनते हैं, परन्तु एक प्रशस्त रागहीसे पुण्यासव भी मानना और संवर-निर्जरा भी मानना सो भ्रभ है। मिश्रभावमें भो यह सरागता है, यह विरागता है—ऐसी पहिचान सम्यग्दृष्टिहीके होती है। इसिल्ये अवशेष सरागताको हेयरूप श्रद्धा करता है। मिथ्यादृष्टिके ऐसी पहिचान नहीं है, इसिल्ये सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्त रागरूप कार्योंको उपादेयरूप श्रद्धा करता है। तथा सिद्धान्तमें गुष्ति, सिनित, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र—इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा\* है, सो इनको भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार ? सो कहते हैं:—

वाह्य मन, वचन, कायकी चेष्टा मिटाये, पाप-चितवन न करे, मीन धारण करे, गमनादि न करे, उसे वह गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मनमें भक्ति आदिरूप प्रशस्तरागसे नानाविकल्प होते हैं, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंने रोक रखी है वहाँ गुभप्रवृत्ति है, और प्रवृत्तिमें गुप्तिपना बनता नहीं है; इसिलये वीतरागभाव होनेपर जहाँ मन-वचन-कायकी चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है।

तथा पर जीवोंको रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको सिमिति मानता है।
सो हिंसाके परिणामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिणामोंसे संवर कहोगे तो
पुण्यवन्वका कारण कौन ठहरेगा? तथा एषणासिमितिमें दोष टालता है वहाँ रक्षाका
प्रयोजन है नहीं, इसिलये रक्षाहीके अर्थ सिमिति नहीं है। तो सिमिति कैसे होती है?
मुनियोंके किंचित् राग होनेपर गमनादिक्तिया होती है, वहाँ उन कियाओंमें अतिआसक्तताके अभावसे प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती। तथा अन्य जीवोंको दुःखी करके
अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसिलये स्वयमेव हो दया पलती है। इस प्रकार
सची सिमिति है।

तया वन्यादिकके भयसे अथवा स्वर्ग-मोक्षकी इच्छासे कोघादि नहीं करते, परन्तु वहाँ कोघादि करनेका अभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे—कोई राजादिकके

स गुन्तिसिमितियमीनुप्रेक्षापरिपह्जयचारित्रै: ।

भयसे अथवा महंतपनेके लोभसे परिक्षीका सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते। वैसे ही यह क्रोधादिकका त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है?—पदार्य अनिष्ट— इष्ट भासित होनेसे क्रोधादिक होते हैं; जब तत्त्वज्ञानके अभ्याससे कोई इष्ट-अनिष्ट भागित न हो, तव स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सम्रा धर्म होता है।

तथा अनित्यादि चितवनसे घारीरादिकको बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैने कोई मित्र मा तब उससे राग था और परचात् उसके अवगुण देवकर उदासीन हुआ; उसी प्रकार शरीरादिकसे राग था, परचात् अनित्यादि अवगुण अवलोककर उदासीन हुआ; परन्तु ऐसी उदासीनता तो द्वेषरूप है। अपना और घारीरादिकका जहाँ—जैसा स्वभाव है वंसा पहिचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेप नहीं करना ।—ऐसी सबी उदासीनताके अयं ययार्थ अनित्यत्वादिकका चितवन करना ही सबी अनुप्रेक्षा है।

तथा धुधादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नहीं करना, उसे परीपह सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंगमें धुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेपर दुःखी हुआ, रित आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ; तो वे दुःख-मुसरूप परिणाम हैं, वही आत्तंच्यान-रौडच्यान हैं। ऐसे मावोंसे संवर कैसे हो? इसिलये दुःसका कारण मिलनेपर दुःखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, भेयरूपसे उनका जाननेयाला ही रहे, वही सधा परीयहसहन है।

तथा हिसादि सावद्य पोगके त्यागको चारित्र मानता है, यहाँ महायतादिरूप दुमयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्म मानता है। परन्तु तक्यांग्रह्ममें आस्त्र पर्धिका निरूपण करते हुए महावत-अणुवतको भी आस्त्रक्ष्प कहा है। वे उपादेय कँसे हों? तथा आस्त्र तो प्रमुक्त साथक है और चारित्र मोसका साथक है, इसल्पि महावतादिरूप आस्त्रयमावोंको चारित्रपना संभव नहीं होता; सकल क्यायरहित नो उदामीनमाव उसीका नाम चारित्र है। जो चारित्रमोहके देशपाती स्पर्दकोंके उदयसे महामन्द प्रशस्त राग होता है, वह चारित्रका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावद्य योगका हो त्याग करते हैं। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोषवाली हरितकायका त्याग करता है और कितनी हो हरितकायोंका भक्षण करता है, परन्तु उसे धर्म नहीं मानता;

[मोश्रमाग्रमा

प्रकार मुनि हिसादि तीव्रक्षायह्प भावोंका त्याग क्रते हैं और कितने ही मन्द-पायहप महाव्रतादिका पालन करते हैं, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते। प्रका:—यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदोंमें महाव्रतादि कैसे कहे हैं? समाधान: - वह व्यवहारचारित्र कहा है, और व्यवहार नाम उपचारका है। गी महावतादि होनेपर ही वीतराग चारित्र होता है—ऐसा सम्बन्ध जानकर महावता-ा गरामा र वारित्रका उपचार किया है; निश्चयमे निःक्षायमाव है, वही सच्चा चारित्र है। दिमें चारित्रका उपचार किया है इस प्रकार सवरके कारणोंको अन्यथा जानते हुए संवरका सचा श्रद्धानी नहीं होता। तथा यह अन्वनादि तपसे निर्जरा मानता है; परन्तु केवल बाह्य तप ही करनेसे तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो गुद्धोपयोग वढ़ानेके अर्थ करते हैं। गुद्धो-पयोग निजराका कारण है इसिलिये उपचारसे तपको भी निजराका कारण कहा है यदि बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तिर्यंचादि भी भूख-तृषा तव वह कहता है—वे तो पराधीनतासे सहते हैं; स्वाधीनतासे धर्मबुद्धि सहते हैं।

समाधान: —धर्मवुद्धिसे वाह्य उपवासादि तो किये, और वहाँ उपयोग उपवासादिरूप तप करे, उसके निर्जरा होती है। गुम, गुद्धरूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो । यदि वहुत उपवासादि करते ज्ञा करनेसे थोड़ी निर्जरा हो; ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास मुख्य निजराका कारण ठहरेगा; सो तो वनता नहीं। परिणाम दृष्ट होनेपर दिक्से निजंरा होना केसे संभव है ? यदि ऐसा कहें कि — जैसा अणुम, णु उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बन्ध-निजंरा है; तो उपवासादि तप म का कारण कैसे रहा ? अणुभ-गुभपरिणाम वन्धके कारण ठहरे, गुद्धपरिण प्रस्त: — तन्वार्थसूत्रमें "तपसा निर्जरा च" (९-३) ऐसा व समाधान: - शास्त्रमं "इच्छानिरोधस्तपः" ऐसा कहा है; इ कारण ठहरे। उसका नाम तप है। सो शुभ-अशुभ इच्छा भिटने पर उपयोग शुद्ध हो

यहाँ कहता है—आहारादिरूप अशुमकी तो इच्छा दूर होनेपर हो तप होता है। परन्तु उपवासादिक व प्रायदिचतादिक शुभ कार्य है उनकी इच्छा तो रहती है।

समापान:—ज्ञानीजनोंको उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक घुद्वोपयोगकी इच्छा है; उपवासादि करने हैं । तया यदि उपवासादि करने हैं । तया यदि उपवासादिक रारीर या परिणामोंकी शिथिलता के कारण घुद्वोपयोगको शिथिल होता जार्ने तो वहाँ आहारादिक ग्रहण करते हैं । यदि उपवासादिक होते तो अर्जितनाथ आदि तेईस तो धंकर दोक्षा लेकर दो उपवास हो वयों पारण करते ? उनकी तो शिक्त भी बहुत थी । परन्तु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साथन द्वारा एक वीतराग गुद्धोपयोगका अभ्यास किया ।

प्रश्न:--यदि ऐसा है तो अनशनादिकको तप संगा कैसे हुई?

समाधान:—जन्हें बाह्यतप कहा है। सो बाह्यका अर्थ यह है कि—"बाहरसे और्ोको दिखायी दे कि यह तपस्वी है," परन्तु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पायेगा। क्योंकि परिणामशून्य शरीरकी किया फलदाता नहीं है।

यहाँ फिर प्रस्त है कि—सासमें तो अकाम-निर्जरा कही है। वहाँ बिना इच्छाके भूख-प्यास आदि सहनेसे निर्जरा होती है, तो फिर उपवासादि द्वारा कष्ट सहनेसे कैसे निर्जरा न हो ?

समाधान:—अकाम निर्जरामें भी वाह्य निमित्त तो विना इच्छाके भूस-प्यासका सहन करना हुआ है, और वहाँ मन्दकपायरूप भाव हो तो पापको निर्जरा होती है, देवादि पुण्यका बन्य होता है। परन्तु यदि तीयकपाय होनेपर भी कष्ट सहनेते पुण्यक्व होता हो, तो सर्व तियंचादिक देव ही हों, सो बनता नहों है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवासादि करनेसे वहाँ भूख-प्यासादि कष्ट सहते हैं; सो यह बाह्य निमित्त है परन्तु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्तको प्राण कहा उसी प्रकार। तथा इस प्रकार बाह्यसाधन होनेसे अन्तरंग तपकी दृद्धि होती है इसल्ये उपचारसे इनको तप कहा है; परन्तु यदि बाह्यतप तो करे और अन्तरंग तप न हो तो उपचारसे भी उसे तपसंज्ञा नहीं है। कहा भी है कि—

कपायविषयाहारी त्यागी यत्र विभीयते । उपवासः स विद्वेयः शेषं खंचनकं विदुः ॥ मिस्मागिक्षायः

जहाँ कपाय-विषय और आहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास

वाना। क्षेपको श्रीगुरु लंबन कहते हैं।

यहाँ कहेगा—यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेंगे?

यहाँ कहेगा—यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेंगे?

यहाँ कहेगा—यदि ऐसा है तो हम उपवासादि करता है; दू उल्टा नीचे

उससे कहते हैं—उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दिया जाता है; तो कर या नत

विरोगा तो हम क्या करेंगे? यदि तू मानादिकसे उपवासादि करता है तो कर या नत

कर; कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्मबुद्धिसे आहारादिकका अनुराग छोड़ता है तो

कर; कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्मबुद्धिसे आहारादिकका अनुराग छोड़ता है।

कर, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्मबुद्धिसे आहारादिकका अनुराग छोड़ता हो।

कर, कुछ सिद्धि नहीं है। सौर यदि धर्मबुद्धिसे आहारादिकका अनुराग छोड़ता हो।

कर, कुछ सिद्धि नहीं है। सौर यदि पर्मबुद्धिसे आहारादिकका अनुराग छोड़

कर, कुछ सिद्धि नहीं है। तथा अंतरंग तर्गोमें प्रायध्वित्त, विनय, वैयाद्ध्य, स्वाध्याय, त्याग और

कर, कुछ सिद्ध नहीं है। तथा अंतरंग तर्गोमें प्रायध्वित्त, विनय, वैयाद्ध्य, स्वाध्याय, त्याग और

सन्तुष्ट मत हो। तथा अंतरंग तर्गोमें प्रायध्वित्त, विनय, वैयाद्ध्य, स्वाध्याय, त्याग और

ध्यानस्य जो क्रियाएँ, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्यतपवत् हो जानना। जैसे अनदानादि

बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी वाह्य क्रिया है; इसिल्ये प्रायध्वित्तादि बाह्यसावन

बाह्य क्रिया है उसी प्रसा बाह्यप्रवर्तन होनेपर जो अंतरंग परिणामोंको युद्धता हो उसका नाम

अंतरंग तप जानना। वहाँ भी इतना विशेष है कि वहत युद्धता होनेपर सुद्धोपयोगल्य परि

संतरंग तप जानना। वहां भी इतना विशेष है कि वहुत शुद्धता होनेपर शुद्धोपयोगहप परि-पित होती है वहाँ तो निर्जरा ही है, वंघ नहीं होता। सीर अल्प गुह्ता होनेपर गुमोपयोग-का भी अंग रहता है; इसलिये जितनी गुढ़ता हुई उससे तो निर्नरा है और जितना गुमभाव है उससे वन्य है। ऐसा मिश्रमाव युगपत् होता है, वहाँ वन्य और निर्करा दोनों होते हैं यहां कोई कहे कि - शुनभावींसे पापकी निर्करा होती है, पुण्यका वन्त्र होत है; परन्तु गुद्धमावींसे दोनोंकी निर्जरा होती है-ऐसा क्यों नहीं कहते ? उत्तर:--मोक्षमार्गमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृतियोंका होता है; व पुण्य-पापका विशेष है ही नहीं। और अनुमागका घटना पुण्यप्रकृतियोंमें शुद्धोपयो भी नहीं होता। जपर-जपर पुण्यप्रकृतियोंके लनुमानका तीं वन्य-उदय होता है पापप्रकृतियोंके परमाणु पलटकर शुमप्रकृतिरूप होते हैं—ऐसा संक्रमण शुम तया दोनों भाव होनेपर होता है; इसिलये पूर्वोक्त नियम संमव नहीं है, विशुद्धताहीके अर नियम सम्भव है। देलो, चतुर्घगुणन्यानवाला शालाम्यास, सात्मवितवन सादि करे—वहां भी निर्जरा नहीं, बन्च भी बहुत होता है। और पंचमगुणस्यानवाला सेवनादि कार्य करे—वहाँ भी उसके गुणश्रेणी निर्करा होती रहती है, बन्व भी घोड़ है। तथा पंचमगुणस्यानवाला उपवासादि या प्रायश्चितादि तप करे, उसकालमें में निजंरा घोड़ी होती है और छठवें गुणस्यानवाला आहार-विहारादि किया करे छ नी उसके निक्रा बहुत होती है तथा बन्ध उससे भी योड़ा होता है। इसि प्रवृत्तिके बनुसार निर्वता नहीं है, बन्तरंग कपायशक्ति घटनेते विशुद्धता निर्जरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूपका आगे निरूपण करेंगे वहांसे जानना। इस प्रकार अनशनादि त्रियाको तपसंज्ञा उपचारसे जानना। इसीसे इसे व्यवहार तप कहा है। ज्यवहार और उपचारका एक अर्थ है। तथा ऐसे साधनसे जो वीतरागमायरूप विद्युद्धता हो वह सच्चा तप निर्जराका कारण जानना। यहाँ दृष्टान्त है—जैसे धनको व अन्नको प्राण कहा है। सो धनसे अन्न लाकर, उसका मक्षण करके प्राणोंका पोवण किया जाता है इसिलये उपचारसे धन और अन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियादिक प्राणोंको न जाने और इन्होंको प्राण जानकर संग्रह करे तो मरणको हो प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशनादिको तथा प्रायिश्चत्तादिको तप कहा है, क्योंकि अनशनादि साधनसे प्रायिश्चत्तादिको तथा प्रायिश्चत्तादिको तथ कहा है, क्योंकि अनशनादि साधनसे प्रायिश्चत्तादिक्य प्रवर्तन करके बीतरागमायरूप सत्य तपका पोवण किया जाता है; इसिलये उपचारसे अनशनादिको तथा प्रायिश्चत्तादिको तथ कहा है। कोई बोतरागमायरूप तपको न जाने और इन्होंको तप जानकर संग्रह करे तो संसारहोमें भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चपर्य नो बीतरागमाव है, भन्य नाना विशेष बाद्यसाधनकी अपेक्षा उपचारसे किये हैं उनको ज्यवहारमात्र धर्मक्षेत्रा जानना। इस रहस्यको नहीं जानता इसलिये उसके निर्भराक्ष भी सच्चा श्रद्धान नहीं है।

#### [ मोक्षतत्त्वका अन्यया रूप ]

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-मरण-रोग-वर्जशादि दुःरा दूर हुए, अनन्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हुआ, त्रिलोकपूर्वपना हुआ, — इत्यादि स्पित उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवोंके दुःख दूर करनेकी, शेष जाननेको तथा पूज्य होनेकी इच्छा है। यदि इन्हींके अर्थ मोक्षकी इच्छा को तो इसके अन्य जीवोंके श्रद्धानसे क्या विषेषता हुई? तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वगेंमें सुख है उससे अनन्तगुना सुख मोक्षमें है। सो इस गुणाकारमें वह स्वगं-मोक्षगुगको एक जाति जानता है। वहाँ स्वगंमों तो विषयादि सामग्री जनित मुस होता है, उमको जाति इसे मासित होती है, परन्तु मोक्षमें विषयादि सामग्री है नहीं, सो वहाँक गृपको जाति इसे मासित तो नहीं होती परन्तु महान पुरुष स्वगंसे भो मोक्षको उत्तम कहते हैं इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायनका स्वरूप न पहिचान, परन्तु समाके सर्व लोग सराहना करते हैं इसलिये आप भी सराहना करता है। उत्ती प्रकार यह मोक्षको उत्तम मानता है।

यहाँ वह कहता है— शासमें भी तो इन्द्रादिकसे अनन्तगृता र े सिद्धे। प्ररूपित किया है? उत्तर:—जैसे तीथँकरके शरीरकी प्रभाको सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाकी महिमा है, उससे भी अधिक महिमा वतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे अनन्तगुना कहा है; वहाँ उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें इन्द्रादिसुखकी महिमा है, उससे भी बहुत महिमा वत्तलानेके लिये उपमालंकार करते हैं।

फिर प्रश्न है कि—वह सिद्धसुख और इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता है—ऐसा निश्चय तुमने कैंसे किया?

समाघान:-जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानता है उस धर्मसाधनहीका फल माक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन दोनोंको एक जातिके धर्मका फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि-जिसके साघन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है; जिसके सम्पूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ धर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष होनेपर ही कार्यविशेष होता है। इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्रायमें इन्द्रादिसुख और सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कर्मनिमित्तसे आत्माके जीपाधिक भाव थे, उनका अभाव होनेपर आप शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा हुआ। जरी परमाणु स्कन्धसे पृथक् होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि -वह दोनों अवस्थामें दु:खी-सुखी नहीं है, परन्तु आत्मा अणुद्ध अवस्थामें दु:खी था, अव उसका अभाव होनेसे निराकुल लक्षण अनन्तसुखकी प्राप्ति हुई। तथा इन्द्रादिकके जो सुख है वह कषायभावोंसे आकुलता-रुप है सो वह परमार्थसे दुःख ही है; इसलियें उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वर्गसुखका कारण प्रशस्त राग है और मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, इसिलये कारणमें भी विशेष है। परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता, इसिलये योजका भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्त्वश्रद्धान नहीं है। इसीलिये क्षमयसारमें कहा है कि —अभव्यको तत्त्वश्रद्धान होनेपर भी मिथ्यादर्शन ही रहता है। तथा प्रवचनमारमें कहा है कि-आत्मज्ञानज्ञून्य तस्वार्थश्रद्धान कार्यकारी महीं है।

गाया २७६-२७७ को आत्मस्याति टीका ।

तथा व्यवहारदृष्टिसे सम्यग्दर्शनके बाठ अंग कहे हैं उनको यह पालता है; पश्चीस दोप कहे हैं उनको टालता है; संविगादिक गुण कहे हैं उनको घारण करता है; परन्तु जैसे बीज बोए बिना खेतके सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उनी प्रकार सचा तस्वश्रद्धान हुए बिना सम्यक्त नहीं होता। पंचास्तिकाय व्यास्यामें जहाँ बन्तमें व्यवहारामासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा हो कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यग्दर्शन कर्ष साधन करके पर भी सम्यग्दर्शन नहीं होता।

#### [सम्यन्हानका अन्यया रूप]

वव, शाखमें सम्याज्ञानके अर्थ शाखाम्यास करनेसे सम्याज्ञान होता कहा है; इसलिये यह शाखाम्यासमें तत्पर रहता है। वहाँ सीराना, सिराना, याद करना, यांचना, पढ़ना आदि कियाओंमें तो उपयोगको रमाता है, परन्तु उसके प्रयोजन पर हिंट नहीं है। इस उपदेशमें मुझे कार्यकारी क्या है, सो अभिप्राय नहीं है, स्नयं शाखाम्यास करके औरोंको सम्योधन देनेका अभिप्राय रखता है, और बहुतने जोय उपदेश मानें वहाँ सन्तुष्ट होता है, परन्तु ज्ञाताम्यास तो अपने लिये किया जाता है और अवसर पाकर परका भी मला होता हो तो परका भी मला एरे। तया कोई उपदेश न मुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विवाद करें? शासायंका भाव जानकर अपना भला करना। तथा शाखाम्यासमें भी कितने ही तो व्यावस्त, न्याय, काव्य आदि शासोंका बहुत अभ्यास करते हैं परन्तु वे तो लोकमें पांडित्य प्रगट करनेके कारण हैं। उनमें आत्महितका निरूपण तो है नहीं। उनका तो प्रयोजन इतना ही है कि—भपनी सुद्धि यहत हो तो थोड़ा-यहत इनका अभ्यास करते हैं परन्तु वे तो लोकमें साथक शासोंका भभ्यास करे। ऐसा नहीं करना कि व्याकरणादिका ही अभ्यास करते ने प्रयोज सुन साथकी हो तो अस्मिहतके साथक सुन मार्सीका ही अभ्यास करे। ऐसा नहीं करना कि व्याकरणादिका ही अभ्यास करते-करते अपन पूर्ण हो नाये भीर तनसानकी प्राप्ति न वने।

यहाँ कोई कहें --ऐसा है तो व्याकरणादिका अम्यास नहीं करना चाहिये ?

उससे कहते हैं कि— उनके अभ्यासके बिना महान ग्रन्योंका अर्प गुलता नहीं है, इसलिये उनका भी अभ्यास करना योग्य है।

िकर प्रदन है कि—महान ग्रन्थ ऐसे नयों बनाये जिनका अर्थ व्याकरणादिके बिना न खुले ? भाषा द्वारा सुगमस्य हितोपदेश नयों नहीं किया ? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं ? समाधान:—भाषामें भी प्राकृत, संस्कृतादिकके ही शब्द हैं, परन्तु अपभ्रंश सिहत हैं। तथा देश-देशमें भाषा अन्य-अन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शासोंमें अपभ्रंश शब्द कंसे लिखते ? वालक तोतला बोले परन्तु बड़े तो नहीं बोलते। तथा एक देशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशमें जाये, तो वहां उसका अर्थ कंसे भासित होगा ? इसलिये प्राकृत, संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ रचे हैं। तथा व्याकरणके विना शब्दका वर्थ यथावत् भासित नहीं होता; न्यायके विना लक्षण, परीक्षा आदि यथावत् नहीं हो सकते—इत्यादि वचन द्वारा वस्तुके स्वरूपका निर्णय व्याकरणादि विना भलीभांति न होता जानकर उनकी आम्नाय अनुसार कथन किया है। भाषामें भी उनकी थोड़ी-वहुत आम्नाय आने पर ही उपदेश हो सकता है, परन्तु उनकी बहुत आम्नायसे भलीभांति निर्णय हो सकता है।

फिर कहोगे कि - ऐसा है तो अब भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते हैं ?

समाधान:—कालदोषसे जीवोंकी मन्दबृद्धि जानकर किन्हों जीवोंके जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा—ऐसा अभिप्राय विचारकर भाषाग्रंथ रचते हैं; इसलिये जो जीव व्याकरणादिका अभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना। तथा जो जीव शब्दोंकी नाना युक्तियों सहित अर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका अवगाहन करते हैं, वादादि करके महंत होनेके लिये न्यायका अवगाहन करते हैं और चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका अवगाहन करते हैं;—इत्यादि लोकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका वन सके उतना थोड़ा-बहुत अभ्यास करके आत्महितके अर्थ जो तत्त्वादिकका निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा-पण्डित जानना।

तथा कितने हो जीव पुण्य-पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्रोंका, पुण्य-पापिक्रयाके निरूपक आचारादि शास्त्रोंका तथा गुणस्थान-मार्गणा, कर्मप्रकृति, त्रिलोकादिके निरूपक करणानुयोगके शास्त्रोंका अभ्यास करते हैं; परन्तु यदि आप रनका प्रयोजन नहीं विचारते, तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पापको बुरा जानना, पुण्यको भला जानना, गुणस्थाना-दिकका स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है; — इत्यादि प्रयोजनका विचार किया है, सो इससे इतना तो होगा कि—नरकादि नहीं होंगे, स्वर्गादिक होंगे, परन्तु मोक्षमार्गकी तो प्राप्ति होगी नहीं।

मथम सच्चा उत्तक्षान हो, वहाँ फिर पुण्य-पापके फलको संसार जाने, श्रुहोषयोगमें मौस माने, गुणस्थानादिरूप जीवका च्यवहार निरूपण जाने इत्यादि उपोंका त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अम्यास करें तो सम्यकान हो। मो तत्वज्ञानके कारण अध्यासमूण इत्यानुयोगके शाख हैं, और कितने ही जीव उन शाखोंका भी अम्यास करते हैं, परन्तु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आवरूप, परको परमूप और आस्ववादिकका आस्ववादिरूप श्रद्धान नहीं करते। मुखसे तो ययावत् निम्पण ऐसा भी करें जिसके उपदेशसे अन्य जीव सम्यग्दृष्टि हो जायँ, परन्तु जैसे कोई लड़का स्वोधा स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे मुनकर अन्य पुरुप-खी कामरूप हो जायँ। परन्तु यह तो जैसा सोखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भासित नहीं होता, इमर्लिंग स्वयं

अन्य तत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं हैं इसिलिये सम्यानान नहीं होता। इस प्रकार यह न्यारह अंग तक पढ़े, तथापि मिद्धि नहीं होती। सो समयसारार्थिमें मिथ्यादृष्टिको ग्यारह अंगोंका ज्ञान होना लिखा है।

यहाँ कोई कहे कि—ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जैसा अभव्यमनको

कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैंश। लिखा है वैसा उपदेश देता है, परन्तु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयंको श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तस्वका कंत्र

श्रद्धानरिहत ज्ञान हुआ वैसा होता है । समाधान:-वह तो पापी था, जिसे हिसादिको प्रवृत्तिका भय नहों या ।

परन्तु जो जीव ग्रैबेयक आदिमें जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रदान-रहित नहीं है; उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि—यह ग्रन्य सच्चे हैं, परन्तु तच्यश्रदान सचा नहीं हुआ। समयसारमें एक ही जीवके धर्मका श्रद्धान, ग्यारह अंगका ज्ञान और महाव्रतादिकका पालन करना लिखा है। प्रवनसारमें ऐसा लिखा है कि— आगमज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्वेषदार्योंको हस्तामलकवत् जानता है। यह भी जानता है कि इनका जाननेवाला में हूँ; परन्तु में ग्रानस्वरूप हैं,—रूस मकार सर्वको परदृष्यसे मिन्न केवल चेतन्यदृष्य अनुमव नहीं करता। इसलिये बात्मज्ञानचून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्यन्जानके अर्थ जन शार्मों ज्ञानस्वात करता।

### है, तथापि इसके सम्याजान नहीं है। [सम्यक्तनास्त्रिका अन्यया रूप]

तमा इनके सम्बक्षारियके अर्थ कंसी प्रवृति है सो कहते हैं—बाह्यकिंग पर तो इनकी टीट टै और परिणाम समरने-विगडनेका विचार नहीं है। और मि परिणामोंका भी विचार हो तो जेसे अपने परिणाम होते दिखायी दें उन्हीं पर हिष्ट रहती है; परन्तु उन परिणामोंकी परम्पराका विचार करने पर अभिप्रायमें जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और फल लगता है सो अभिप्रायमें जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे। वहाँ स्वरूप भलीभाँति भासित होगा।

ऐसी पहिचानके विना वाह्य आचरण ही उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव तो कुलक्रमसे अथवा देखादेखी या कोध, मान, माया, लोभादिकसे आचरण करते हैं, उनके तो धमंबुद्धि हो नहीं है, सम्यक्चारित्र कहाँसे हो ? उन जोवोंमें कोई तो भोले हैं व कोई कपायी हैं; सो अज्ञानभाव व कषाय होनेपर सम्यक्चारित्र नहीं होता । तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि—जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा।—ऐसा विचारकर व्रत-तप आदि क्रियाहोंके उद्यमी रहते हैं और तच्वज्ञानका उपाय नहीं करते । सो तच्वज्ञानके विना महाव्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है और तच्वज्ञान होनेपर कुछ भी व्रतादिक नहीं हैं तथापि असंयतसम्यग्हिष्ट नाम पाता है । इसलिये पहले तच्वज्ञानका उपाय करना, पञ्चात् कषाय घटानेके लिये वाह्यसाधन करना । यही योगीन्द्रदेवकृत \*श्रावकाचारमें कहा है—

## "दंसणभूमिहं वाहिरा, जिय वयहंत्रख ण हुंति।"

अर्थ:—इस सम्यग्दर्शन भूमिका विना हे जीव, व्रतरूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात् जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। वहीं विशेष वतलाते हैं—

कितने ही जीव पहले तो वड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परन्तु अन्तरंगमें विषय-कपाय वासना मिटी नहीं है इसिलये जैसे-तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम दु:खी होते हैं। जैसे कोई वहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात् पोड़ासे दु:खी हुआ रोगीकी भाँति काल गँवाता है, धर्म साधन नहीं करता; तो प्रथम हो सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लें? दु:खी होनेमें आर्त्तध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा? अथवा उस प्रतिज्ञाका दु:ख नहीं सहा जाता तव उसके बदले विषय पोषणके लिये अन्य उपाय करता है। जैसे—तृषा लगे

त्तव पानी तो न पिये और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे; व घृत तो छोड़े

सावयघम्म दोहा-५७ ।

स्रीर अन्य स्निग्ध वस्तुका उपाय करके भक्षण करे।—इसी प्रकार अन्य जानना। यदि परीयह नहीं सहे जाते थे, विययवासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किसिन्धं की? सुगम विषय छोड़कर परचात् विषम विषयोंका उपाय करना पड़े ऐसा कार्य नयों करें वहाँ तो उलटा रागमाय तीग्र होता है। अयवा प्रतिज्ञामें दुःख हो तब परिणाम छगानेके लिये कोई आलम्बन विचारता है। जैसे—उपवास करके फिर कीड़ा करता है; कितने ही पापी जुआ आदि कुन्यसनोंमें लग आते हैं अयवा सो रहना चाहते है। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। इसो प्रकार अन्य प्रतिज्ञामें जानना।

अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि—पहले प्रतिज्ञा करते हैं, वादमं उसमें दुःती हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना—छोड़ना उनको पेलमाप्र है; मो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा न लेना हो भला है। इस प्रकार पहले तो निविचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और परचात् ऐसी दशा होती है। जैनयमंग प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नहीं; जैनयमंगें तो ऐसा उपदेश हैं कि पहले तो सत्वज्ञानी हो; फिर जिसका त्याग करे उसका दोप पिहचाने; त्याग करनेमें जो गुग हो उसे जाने; फिर लपने परिणामोंको ठीक करे; वर्तमान परिणामोंहीके भरोते प्रतिज्ञा न कर चैठे; भविष्यमें निवाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे; तथा सरीरकी सिक्त व द्वया, क्षेत्र, काल, भावादिकका विचार करे।—इस प्रकार विचार करके किर प्रतिज्ञा करनी। वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञाके प्रति निरादरमाय न हो, परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी जैनधमंकी आम्नाय है।

यहाँ कोई कहे कि--चांडालादिकने प्रतिज्ञा को, उनके इतना विचार जरा होता है ?

समाधान:—मरणपर्यन्त कष्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिहा नहीं छोड़ना—ऐना विचार करके वे प्रतिह्या करते हैं; प्रतिह्याक प्रति निरादरपना नहीं होता। और सम्यग्दृष्टि जो प्रतिह्या करते हैं मो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक हो करते हैं। तथा जिनके अन्तरंग विरक्तता नहीं हुई और शास्त्रप्रतिह्या धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञाक पहले और बादमें जिसकी प्रतिह्या करें उसमें अति आमक होकर रूपते हैं। जैने—वरवापके धारणे-पारणेक भोजनमे अति लोभी होकर गरिष्ठादि भोजन करते हैं, धीप्रता बहुत करते हैं। जैसे—जलको रोक रखा था, जब यह धूश सभी बहुत प्रवाह घरणे करते हमी प्रकार प्रविज्ञा हारा विषयप्रवृत्ति रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई, और प्रविज्ञा पूर्ण होते हो अत्यन्त विषयप्रवृत्ति होने लगी; सो प्रविज्ञाक कालमें विषययासना भिटी नहीं; आगे-मोलं त्राक्ष बदले अधिक राम किया; सो फल तो रामभाव मिटनेसे होगा, इसलिये जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रविज्ञा करना । महापुनि भी थोड़ी प्रविज्ञा करने किया जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रविज्ञा करना । महापुनि भी थोड़ी प्रविज्ञा करते हैं तो अपनी कित देवकर करते हैं । जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें थैसा करते हैं । प्रमाद भा न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो—ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना । तथा जिनकी पर्म पर हृष्टि नहीं हैं थे कभी तो बहुत अवनासादि करते हैं, कभी अधिक स्वच्छन्द होकर प्रवर्ति हैं। जैसे किसी धर्मवर्वी तो बहुत अवनासादि करते हैं, किसी धर्मवर्वी वार्यवार भोजनादि करते हैं । यदि धर्मवृद्धि हो तो यथायोग्य सर्व धर्मवर्वी स्थायोग्य संयाविक करते हैं और कभी कोई धर्मकार्य आ पहुँना हो, तब भी यहाँ थोड़ा भी घन खर्च नहीं करते । सो पर्मवृद्धि हो तो यथाक्षित यथाक्षित यथायोग्य सभी धर्मकार्यों धन खर्चते रहें।—इसी प्रकार अन्य जानना ।

तथा जिनके सबा पर्मसापन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करंग हैं, तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे प्रनादिकका तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे यस इत्यादि विषयोंमें विषेष प्रयत्ती हैं। तथा कोई जामा पितना, भी सेवन करना इत्यादि कार्योंका तो त्याग करके धर्मात्यापना प्रगट करते हैं, और पहनात् खोड़े ज्यापारादि कार्य करते हैं, जोकनिंध पापित्रयाओंमें प्रवर्तते हैं। —इसी प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं। यहाँ शंकितथ होकर पर्वकी हैंगी कराते हैं कि—देखों, अगुक धर्मात्या ऐसे कार्य करता है। जैसे कोई पुष्प एक वस्त्र तो अति उत्तम पितने और एक वस्त्र अति होन पितने को हैंगी ही होगी है, जभी प्रकार यह भी हैंगीको प्राप्त होता है। सच्चे धर्मकी तो यह आगात्र है कि—जिनने अपने रामादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पदमें जो वर्गिक्या सम्भव हो नह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रामादि पित्रे हों तो निचले पदों ही प्रमांत करे, परन्तु उच्चपद पारण करके नीची क्रिया न करे।

यहाँ प्रका है कि-सी सेवनादिका त्याम अवस्की प्रतिमामें कहा है, इसलिये जिन्छी अवस्थावाला उनका स्थाम करे या नहीं ?

समायान:—निचली अवस्थावाला उनका सर्वधा त्याग नहीं कर सकता; कोई दोप लगता है; इसलिये ऊपरको प्रतिमामें त्याग कहा है। निचलो अवस्थामें जिस प्रकारका त्याग सम्भव हो, वैसा निचली अवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली अवस्थामें जो कार्य सम्भव हो नहीं है उसका करना तो कपायमावासे हो होता है। जैसे—कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, और स्यक्षीका त्याग करे, तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्वस्थीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो तमो स्वस्थीका त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्य जानना।

तथा सर्व प्रकारसे घमंको न जानता हो, ऐसा जोन किसी घमंके लंग हो मुस्य करके अन्य घमोंको गौण करता है। जैसे—कई जीन दया-घमंको मृष्य करके प्रजा-प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं, कितने ही प्रजा-प्रभावनादि घमंको मुख्य करके प्रजा-प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं, कितने ही प्रजा-प्रभावनादि घमंको मुख्य करके विसादिकका भय नहीं रखते; कितने ही तपकी मुख्यतासे आतंच्यानादिक करके मी उपवासादि करते हैं, कितने ही दानकी मुख्यतासे यहुत पाप करके भी घन उपाजंन करके दान देते हैं, कितने ही आरम्भित्याको मुख्यतासे याचना आदि करते हैं, किहतने ही दानकी मुख्यतासे याचना आदि करते हैं, किहतने ही वामको मुख्यतासे याचना आदि करते हैं, किहतने ही प्रभावन करते हैं। उनका यह कार्य ऐसा हुला जैसे—अविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारों नफेके अर्थ अन्य प्रकारसे बहुत टोटा पहता है। चाहिये तो ऐसा कि—जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे निका बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार प्रानीका प्रयोजन वीतरागमाव है। सर्व विचार कर जैसे वीतरागमाव चहुत हो वैसा करे; वर्यों क्रिक्ट स्वपेंक मूल्यमं वीतरागमाव है। इसी प्रकार अविवेकी जोव अन्यया घमं अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चारिक आमास भी नहीं होता।

तथा कितने ही जोव अणुव्रत-महाव्रतादिरूप यथायं आचरण करते हैं और आचरणके अनुसार ही परिणाम हैं, कोई माया-छोमादिकका अभिन्नाय नहीं है, उन्हें धर्म जानकर मोक्षके अर्थ उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिकके भोगोंकी भी इच्छा नहीं रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इस्लिये आप दो जानते हैं कि मैं मोक्षका साधन कर रहा हूँ, परन्तु जो मोक्षका साधन है उसे जानते भी नहीं; केवल स्वर्गादिकहीका साधन करते हैं। कोई मिसरीको अमृत जानकर भक्षण करे तो उसमे

यहाँ पं० टोडरमलजीको हस्तलिखित प्रतिके हासियेमैं निम्न प्रकार नोंच लिखो हुई है—इहा स्नानादि सोचयमंत्रा क्यन त्या सोकिक कार्य आएँ पर्म छोडी तहाँ छिन जाय तिनिका कथन लिखना है ।

अमृत गुण तो नहीं होता; अपनी प्रतीतिक अनुसार फल नहीं होता; फल तो जैसे सायन करे वैसा ही लगता है। शाखमें ऐसा कहा है कि—चारित्रमें 'सम्यक्' पद है; वह अज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है; इसलिये प्रथम तत्त्वज्ञान हो और पश्चात् चारित्र हो सो सम्यक्चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान वीज तो बोये नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो ? घास-फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो ? देवपद आदि ही होंगे। वहाँ कितने ही जोव तो ऐसे हैं जो तन्त्वादिकके भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल व्रतादिकमें ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञानका अयथार्थ साधन करके व्रतादिमें प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादिकका यथार्थ आचरण करते हैं तथापि यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान विना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है। यही समयसार कलशमें कहा है—

विल्ञ्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैमों क्षोन्सुखैः कर्मभिः विल्ञ्यन्तां च परे महावततपोभारेण भग्नाश्चिरम् । साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥ १४२ ॥

अर्थ:—मोक्षसे पराङ्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महावृत और तपके भारसे चिरकालपर्यन्त क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्व रोगरहित पद, जो अपने आप अनुभवमें आये ऐसा ज्ञानस्वभाव, वह तो ज्ञानगुणके विना अन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है।

तया पंचास्तिकायमें जहाँ अंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है वहाँ तेरह प्रकारका चारित्र होनेपर भी उसका मोक्षमार्गमें निषेच किया है। तथा प्रवचनसारमें आत्मज्ञानशून्य संयमभावको अकार्यकारो कहा है। तथा इन्हों ग्रन्थोंमें व अन्य परमात्म-प्रकाशादि शास्त्रोंमें इस प्रयोजनके लिये जहाँ-तहाँ निकाण है। इसलिये पहले तस्वज्ञान होनेपर ही आचरण कार्यकारी है।

यहाँ कोई जाने-कि-वाह्यमें तो अणुत्रत-महाव्रतादि सावते हैं परन्तु अन्तरंग परिणाम नहीं हैं और स्वर्गादिककी वांछासे सावते हैं। सो इस प्रकार सावनेसे तो पापवन्य होता है। द्रव्यालिंगी मुनि अन्तिम ग्रैवेयक तक जाते हैं और पंचपरावर्त्तनोंमें इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति वनन्तवार होना लिखा है; सो ऐमे उरनपद तो तभी प्राप्त करे जब अन्तरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पाले, महामन्दकपायो हो, इस छोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो, केवल धमेंबुद्धिसे मोशाभिलायो हुजा साधन साधे। इसलिये द्रव्यालिगीके स्थूल तो अन्ययापना है नहीं, मूटम अन्ययागना है सो सम्यादिषको भासित होता है। अब इनके धमेंसायन कैसे है और उसमें अन्ययापना कैसे है ? सो कहते हैं—

प्रथम तो मंसारमें नरकादिके दुःस जानकर व स्वर्गादिमें भी जन्म-मरणादिके दुःस जानकर, संसारसे उदास होकर मोसको चाहते हैं। सो इन दुःसोंको तो दुःस सभी जानके हैं। इन्द्र-अहिमन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुःस जानकर निराकुल सुखअवस्थाको पहिचानकर मोसको चाहते हैं वे ही सम्पर्धि जानमा। तथा विषय सुखादिकका फल नरकादिक है, दारीर अणुचि, विनासीक है—पोषण योग्य नहीं है, कुटुम्बादिक स्वायंके सगे हैं,—इत्यादि परद्रव्योंका दोप विचारकर उनका तो त्याग करते हैं और अतादिकका फल स्वर्ग-मोस है, तपरचरणादि पविष्ठ अविनासी फलके दाता हैं, उनके द्वारा धरीरका सोषण करने योग्य है, देव-गुर-सासादि हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्योंके गुणोंका विचार करके उन्हींको अंगोकार करते हैं। इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यको बुरा जानकर अनिष्टस्य प्रदान करते हैं, किसी परद्रव्यको भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्योंके इष्ट-अनिष्टस्य श्रद्धान सो मिय्या है। तथा इसी श्रद्धानमें इनके उदासीनता भी द्वेपबुद्धित्य होती है; वर्गोंक किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेप है।

कोई कहेगा—सम्यग्दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं। समाधान:—सम्यग्दृष्टि परद्रव्योंको बुरा नहीं जानते अपने रागभावको बुरा जानते हैं। आप रागभावको छोड़ते हैं इसलिये उसके कारणका भी त्याग होता है। बस्तुका विचार करनेसे कोई परद्रव्य तो बुरा-मला है नहीं।

कोई कहेगा-निमित्तमात्र तो है?

उत्तर:—परद्रव्य कोई जबरन तो विगाइता नहीं है; अपने माव विगरे तब यह भी बाध निमित्त है। तथा इसके निमित्त विना भी भाव विगरेते हैं. इस्तियं नियमस्पते निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्यका तो दोष देशना मिस्सामार है। रागादिभाव हो युरे हैं परन्तु इसके ऐसी समझ नही है। यह परद्रश्योश दोष उत्तर उनमें हेपरूप उदासीनता करता है; सबी उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्यका दोप या गुण नहीं भासित हो, इसिलये किसीको बुरा-भला न जाने । स्वको स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे। सो ऐसी उदासीनता शानीके ही होती है।

तथा यह उदासीन होकर शास्त्रमें जो अगुष्रत-महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र कहा है उसे अंगीकार करता, है, एकदेश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापोंको छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्यरूप कार्योंमें प्रवर्तता है। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित पाप कार्योमें अपना कर्त्तापना मानता था उसी प्रकार अब पर्यायाश्रित पुण्यकार्योंमें अपना कर्त्तापना मानने लगा।—इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्योमें अहंबुद्धि माननेकी समानता हुई। जैसे—मैं जीवोंको मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ,—इत्यादिरूप मान्यता थी, उसी प्रकार में जीवोंकी रक्षा करता हूँ, मैं नग्न, परिग्रह रहित हूँ—ऐसी मान्यता हुई। सो पर्यायाश्रित कार्योमें अहंबुद्धि वही मिथ्यादृष्टि है। यही समयसारमें कहा है—

ये तु फर्चारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः। सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोषि सुसुक्षुतां॥ १९९॥

(कलश)।

अर्थ:—जो जोव मिथ्या अंघकार व्याप्त होते हुए अपनेको पर्यायाश्रित कियाका कर्ता मानते हैं वे जीव मोक्षाभिलाषी होनेपर भी जैसे अन्यमतो सामान्य मनुष्योंको मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता; क्योंकि कर्त्तापनेके श्रद्धानकी समानता है। तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावकधर्म अथवा मुनिधर्मकी कियाओंमें मनव्यन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन कियाओंमें भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतरागभावरूप है इसिलये ऐसे साधनको मोक्षमार्ग मानना मिथ्यावुद्धि है।

प्रश्न:—सराग-वीतराग भेदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार है?

उत्तर: जैसे चावल दो प्रकारके हैं एक तुष सहित हैं और एक तुष रहित हैं। यहाँ ऐसा जानना कि जुप है वह चावलका स्वरूप नहीं है, चावलमें दोष है। कोई समझदार तुपसहित चावलका संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला त्योंको ही चावल मानकर संग्रह करे तो ब्रुपा सेदिस्तिन ही होगा। वैसे चारित्र दो प्रकारका है —एक सराग है, एक बीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि —जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोंप है। स्वा कितने हो ज्ञानी प्रसस्त-राग सहित चारित्र घारण करते हैं; उन्हें देसकर कोई अज्ञानी प्रसस्त रागकी ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो बुषा सेदिस्त्र ही होगा।

यहाँ कोई कहेगा कि-पापित्र्या करनेसे तीव रागादिक होते थे, अब इन कियाओंको करने पर मन्द राग हुआ; इसिल्ये जितने अंशों रागमाव कम हुआ उतने अंशोंमें तो चारित्र कहो। जितने अंशोंमें राग रहा उतने अंशोंमें राग कहो। --इस प्रकार उसके सराग चारित्र सम्मव है।

समाधान:--यि तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसा हो, तव तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। तत्त्वज्ञानके विना उत्कृष्ट (उग्र) आचरण होनेपर मी श्रसंयम नाम ही पाता है; क्योंकि रागभाव करनेका श्रीभप्राय नहीं मिटता। वही वतलाते हैं:--

द्रव्यक्तिंगी मुनि राज्यादिकको छोड़कर निर्मण्य होता है, अट्टाईस मूल गूर्णोका पालन करता है, जमसे जम अनमनादि बहुत तप करता है, घुपादिक बाईस परिषद् सहता है, सरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यय नहीं होता, प्रतभंगके अनेक कारण मिलने पर भी हढ़ रहता है, किसीसे कोध नहीं करता, ऐसे साधनोंका मान नहीं करता, ऐसे साधनोंमें कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक-परलोकके विषयमुपकी नहीं पाहता;—ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो प्रवेयक पर्यन्त कैसे पहुँचे ? परन्तु उसे मिध्यादृष्टि असंपमी ही शासमें कहा है। उसका कारण यह है कि—उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-शान सधा नही हुआ है। पहुँचे वर्णन किया उद्ध प्रकार संस्थोंका श्रद्धान-शान हुआ है; उसी अभिन्नायसे सब साधन करता है; परन्तु उन साधनोंक अप्रान्तः साधान हुआ है; उसका अभिन्नाय आता है। किस प्रकार ?—सो सुनो—यह पापके कारण रागादिकको तो हेंग जानकर छोढ़ता है, परन्तु पुण्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है; उसको वृद्धिका उपाय करते ही सो प्रशस्त राग भी तो कथाय है। कपायको उपादेय मानता तद कथाय करने ना ही स्वान रहा। अन्नशस्त परह्रव्योंसे हेंग करके प्रशस्त परह्रव्योंने राग परत्वा की स्वान रहा। इसार स्वान स्वान ही हुआ।

ंबहीं प्रश्न है कि-सम्बद्धि भी हो प्रशस्त रायका द्याव रहार र

उत्तर:—जैसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देनेका उपाय रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो वह पुण्यरूप थोड़ा कपाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ा कषाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें कपायको हेय ही मानता है। तथा जैसे—कोई कमाईका कारण जानकर ज्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यिक्ति मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्तरागके उपायमें और हर्षमें समानता होनेपर भी सम्यग्दृष्टि तो दण्ड समान और मिथ्यादृष्टिके ज्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसिल्ये अभिप्रायमें विशेष हुआ।

तथा इसके परीपह—तपश्चरणादिकके निमित्तसे दुःख हो, उसका इलाज तो नहीं करता, परन्तु दुःखका वेदन करता हे, सो दुःखका वेदन करना कषाय ही है। जहां नीतरागता होती है वहां तो जैसे अन्य ज्ञेयको जानता है उसी प्रकार दुःखके कारण ज्ञेयको जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होतो नहीं है। तथा उनको सहता है वह भी कषायके अभिप्रायल्प विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि— परवशतासे नरकादि गतिमें बहुत दुःख सहन किये, यह परीषहादिका दुःख तो थोड़ा है। इसको स्ववश सहनेसे स्वर्ग-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। यदि इनको न सहें और प्रमुखका सेवन करें तो नरकादिकको प्राप्ति होगो, वहाँ बहुत दुःख होगा—इत्यादि प्राप्ति हों अनिष्टबुद्धि रहती है। केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे उन्हें सहन करता है; सो यह सब कपायभाव ही हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि— जो कमं बांधे थे वे भोगे विना नहीं छूटते; इसलिये मुझे सहने पड़े। सो ऐसे विचारसे कमंफल चेतनाल्प प्रवर्तता है। तथा पर्यायदृष्टिसे जो परीषहादिल्प अवस्था होती है उसे अपनेको हुई मानता है, द्रव्यदृष्टिसे अपनी और शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न नहीं पहिचानता। इसी प्रकार नानाप्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता है।

तया उसके राज्यादिक विषयसामग्रीका त्याग किये हैं और इष्ट भोजनादिकका त्याग करता रहता है; वह तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वायु होनेके भयसे शीतलवस्तु सेवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके दाहका अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिकके भयसे विषयसेवनका त्याग करता है, परन्तु जब तक विषयसेवन रुचता है तब तक उसके रागका अमाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे—अमृतका आस्वादी देवको अन्य भीजन स्वयमेव नहीं क्वता, उसी प्रकार स्वरसका आस्वादम करके विषयसेवनकी अधीव इसके नहीं हुई है। इस प्रकार फलादिकको अपेक्षा परीपह सहनादिको मुनका कारण जानता है और विषयसेवनादिको दुःखका कारण जानता है। तया तत्काल परीपह सहनादिकसे दुःख होना मानता है और विषयसेवनादिकसे सुस मानता है; तया जिनसे सुख-दुःखका होना माना जाये उनमें इष्ट-अनिष्टबुद्धिसे राग-देपरूप अभिप्रायका अमाव नहीं होता, और जहाँ राग-देप हैं वहाँ चारित्र नहीं होता। इसलिये यह ह्रव्यितिगी विषयसेवन छोड़कर तपस्चरणादि करता है तयाि असंयमी हो है। विद्यान्तमें असंयत व देशसंयत सम्यग्टिस भी इसे हीन कहा है; वयोंकि उनके घोषा—पाँचवाँ गुणस्यान है और इसके पहला ही गुणस्यान है।

यहाँ कोई कहे कि — असंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिक कपायोंकी प्रशृति विशेष है और द्रव्यालियों मुनिके घोड़ो है, इसीसे असंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टि तो सोलहर्षे स्वर्ग पर्यन्त ही जाते हैं और द्रव्यालियों अन्तिम ग्रंबेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये सार्वालियों मुनिसे तो द्रव्यालियोंको हीन कहो, उसे असंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिमें होन कैसे कहा जाय?

समायात:—असंयत व देशसंयत सम्यग्टिके कपायों को प्रवृत्ति तो है, परन्तु ध्रद्धानमें किसी भी कपायके करनेका अभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यक्तिगों के गुमकपाय करनेका अभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यक्तिगों गुमकपाय करनेका अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धानमें उन्हें मला जानता है; इतिये श्रद्धानकी अपेक्षा असंयत सम्यग्टिसे भी इसके अधिक कपाय है। तथा द्रव्यक्तिगोंके योगोंकी प्रवृत्ति गुमस्य बहुत होती है और अपातिकमीमें पुण्य-पाययंग्य विगय मुम-अगुभ योगोंके अनुसार है, इसिलये वह अंतिम प्रवेचकपर्यन्त पहुँचता है; परन्तु वह कृष्ट कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अपातिया कमें आत्मगुनके पातक नहीं हैं, उनके उदम्ये उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो यया हुआ ? वे तो बाह्य संयोगमात्र संसारद्याके स्थान हैं, आप तो आत्मा है, इसिलये आत्मगुनके पातक जो पातियाकमें हैं उनकी होनवा कार्यकारी है। उन पातिया कमोंका क्या बाह्यश्रवृत्तिके अनुसार नहीं है, अंतरंग कपाय-पातिक अनुसार हैं; इसीलये द्रव्यक्तिगोंको अपेक्षा असंयत व देशसंयत ग्रन्थारिक पातिकमोंका बन्ध पोट्टा है। द्रव्यक्तिगोंके तो सर्थ पातिकमोंका बन्ध बहुत स्थिति । इस्पातिक व देशसंयत व देशसंयत सम्यग्रहिके पिष्पात-प्रनत्निकारी है। द्रव्यक्तिगोंके तो सर्थ पातिकमोंका बन्ध बहुत स्थिति । इस्पातिक व देशसंयत सम्यग्रहिके पिष्पात-प्रनत्नातुक्रकों ।

कर्मों का तो बन्ध है ही नहीं, अवशेषों का बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभाग सहित होता है। तथा द्रव्यिक कदापि गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यग्दृष्टिके कदाचित् होती है । तथा द्रव्यिक कदापित् होते है । इसीसे यह मोक्षमार्गी हुआ है। इसिलये द्रव्यिक मोक्षमार्गी हुआ है। इसिलये द्रव्यिक मोक्षमार्गी मुनिको शास्त्रमें असंयत व देशसंयत सम्यग्दृष्टिसे होन कहा है। समयसार शास्त्रमें द्रव्यिक मी मुनिको हीनता गाथा, टीका और कलशों में प्रगट की है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहां केवल व्यवहार वलम्बीका कथन किया है वहां व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसार में संसारतत्त्व द्रव्यिक गीको कहा है। परमात्मप्रकाशादि अन्य शास्त्रों भी इस व्याख्यानको स्पष्ट किया है। द्रव्यिक गीके जो जप, तप, शील, संयमादि कियाएँ पायी जाती हैं उन्हें भी इन शास्त्रों जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है, सो वहां देख लेना। यहां प्रन्य वढ़ जानेक भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी मिथ्यादृष्टियों का निरूपण किया।

### [ निश्चय-व्यवहारनयाभासावलम्वीका स्वरूप ]

अव, जो निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंके आभासका अवलम्बन लेते हैं—ऐसे मिध्यादृष्टियोंका निरूपण करते हैं:—

जो जीव ऐसा मानते हैं कि—जिनमतमें निश्चय-व्यवहार दोनों नय कहे हैं, इसिलये हमें उन दोनोंका अंगीकार करना चाहिये।—ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभासके अवलिम्बयोंका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका अंगीकार करते हैं और जैसे केवल व्यवहाराभासके अवलिम्बयोंका कथन किया था वैसे व्यवहारका अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगोकार करनेमें दोनों नयोंके परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? सचा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुआ नहीं और जिनमतमें दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसिलये भ्रमसिहत दोनोंका साधन साधवे हैं, वे जीव भी मिथ्यादृष्टि जानना।

अब इनकी प्रवृत्तिका विशेष बतलाते हैं—अन्तरंगमें आपने तो निर्धार करके यथावत् निरुचय-व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निरुचय-व्यवहार एप मोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमार्ग दो नहीं हैं, मोक्षमार्गका निरूपण दो पकार है। जहां सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निरुचय मोक्षमार्ग है और जहां जो मोक्षमार्ग तो है नहीं, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी

है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय सो व्यवहारमोक्षमार्ग है; ग्योंकि नित्त्रपृथ्यक्-हारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरुषण सो नित्त्वप, उपचार निरुषण सो ज्यवहार-इसलिये निरुषण-अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना। [किन्तु ] एक निभय मोक्षमार्ग है, एक ज्यवहारमोक्षमार्ग है—इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। तथा नित्त्वप-ज्यवहार दोनोंको उपादेय मानता है वह भी श्रम है, ग्योंकि नित्त्वय-ज्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोधसहित है। कारण कि समयसारमें पैसा कहा है—

" ववहारीऽभूदत्यो भूदत्यो देसिऊण सुद्रणड । " ११ ॥

लयं:—व्यवहार लभूतायं है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता; किसी अपेक्षा उपचारसे अन्यया निरूपण करता है। तथा गुद्धनय जो निरुप है वह भूतायं है, जैसा वस्तुका स्वरूप है, वंसा निरूपण करता है।—इस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप तो विरुद्धता सहित है।

तथा तू ऐसा मानता है कि—सिद्धसमान सुद्ध आत्माका अनुभवन सी निरुचय, और अत, शोल, संयमादिल्प प्रवृत्ति सो व्यवहार; सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि किसी द्रव्यभावका नाम निरुचय और किसीका नाम व्यवहार—ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्यके भावको उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निरुचयनय है, उपचारसे उस द्रव्यके भावको अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे—मिट्टोके घड़ेंको मिट्टोके। घड़ा निरूपित किया जाय सो निरुचय और पुतसंयोगके उपचारसे उसीको युतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार। ऐसे हो अन्यत्र बानना। इसिलये तृ किसीको निरुचय माने और किसी को व्यवहार माने यह भ्रम है। तथा तैरे माननेमें भी निरुचय व्यवहारको परस्पर विरोध आया। यदि तू अपनेको सिद्धसमान गुद्ध मानजा है तो अतादिक किसिलये करता है? यदि बतादिकके सायन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमानमें मुद्ध आत्माका अनुभव मिष्या हुआ। इस प्रकार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; इसिलये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं वनता।

यहाँ प्रश्न है कि--समयसारादिमें गुढ बात्माके बनुभवको निरुपय कहा है; यत, तप, संयमादिको व्यवहार कहा है--उस प्रकार हो हम मानते हैं? समाधान:--गुढ बात्माका बनुभव संघा मोक्षमार्ग है इसलिय उसे निरुपय कहा। यहाँ भावसे अभिन्न, परभावसे भिन्न-ऐसा 'गुढ्द' राज्दका सर्प जानना, गंगारी

ववहारीज्यूबस्यो भूबस्यो देनिदो दु मुद्रमत्रो ।
 भूबस्यमस्त्रिदो राजु सम्मादद्वी हवद त्रीयो ॥ ११ ॥

को सिद्ध मानना—ऐसा भ्रमरूप अर्थ 'णुद्ध' शब्दका नहीं जानना। तथा वत, तप बादि मोक्षमागं हैं नहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमार्ग कहते हैं, इसिलये इन्हें व्यवहार कहा है।—इस प्रकार भूतार्थ-अभूतार्थ मोक्षमार्गपनेसे इनको निश्चय-व्यवहार कहा है; सो ऐसा ही मानना। परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं, इन दोनोंको उपादय मानना वह तो मिथ्याबुद्धि ही है।

वहाँ वह कहता है कि—श्रद्धान तो निश्चयका रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहारहप रखते हैं, -- इस प्रकार हम दोनोंको अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता;
वयोंकि निश्चयका निश्चयरूप और व्यवहारका व्यवहारकप श्रद्धान करना योग्य है। एक
ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिश्यात्व होता है। तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन हो
नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणित है; वहाँ जिस द्रव्यकी परिणित हो उसको
उसोनी प्रकृपित करे सो निश्चयनय, और उसहीको अन्य द्रव्यकी प्रकृपित करे सो
व्यवहारनय; --ऐसे अभिप्रायानुसार प्रकृपणसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय वनते हैं; कुछ
प्रवृत्ति ही तो नयक्ष है नहीं; इसिलये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मानना
मिथ्या है। तो क्या करें? सो कहते हैं:---

निर्चयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीयार करना और व्यवहारनयसे जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। यही समयसार में कहा है:—

सर्वत्राध्यवसानमेवमिख्छं त्याज्यं यहुक्तं जिनेस्तन्मन्यं व्यवहार एवं निख्छोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यङ्निञ्चयमेकमेव पर्मं निष्कम्पमाक्रम्य किं
शुद्धज्ञानवने महिम्नि न निजे वध्ननित सन्तो धृतिम् ॥
(—कळश १७३)

अर्थ:—नयोंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादिमें अध्यवसाय हैं सो समस्त ही छोड़ना-ऐसा जिनदेवोंने कहा है। इसिलये में ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहोको भले प्रकार निष्कम्परूप से अंगोकार करके गुद्धज्ञानघनरूप निज महिमामें स्थिति क्यों नहीं करते?

भावार्थ:--यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये निश्चयको अंगीकार करके निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है। तथा पट्पाहुडमें कहा है--

जो मुत्ती ववहारे सी जोई जगाए सक्त जिस्स । जो जगादि ववहारे सो सुत्तो अपणे फज्जे ॥

(मोधाराहुड-गापा ३१)

अर्थ:--जो व्यवहारमें सोता है वह योगी अपने कार्यमें जागता है। तया जो व्यवहारमें जागता है वह अपने कार्यमें सोता है। इसलिये व्यवहारनयका श्रद्धान छोडकर निरुचयनयका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको य उनके भावोंको व कारणकार्यादिकको किसीको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना। तया निश्चयनय उन्होंनो यथावत निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्तव होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना ।

यहाँ प्रदत है कि-पिंद ऐसा है तो जिनमागैमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ?

समाधान:--जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिये व्यारयान है, उसे तो "सत्यार्थ ऐसे ही है"--ऐसा जानना । तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लिये व्याप्यान है, उसे "ऐसे है नहीं, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है"-एमा जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका प्रहण है । तथा दोनों नयोंके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है-इस प्रकार ध्रमस्य प्रवर्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना नहीं कहा है।

फिर प्रदन है कि-यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश

जिनमार्गमें किसलिये दिया?-एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था। समाधान:-ऐसा ही तर्क समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है-

> जह गृवि सक्कमणाजी अणज्ञभासं विणा उ गाहेउं। तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसनकं ॥८॥

अयं:-- जिस प्रकार अनायं अर्यात् म्लेच्छको म्लेच्छभाषा विना अयं ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है; उसी प्रकार व्यवहारके विना परमार्थका उपदेश अग्रका

है; इसलिये व्यवहारका उपदेश है। तया इसी सूत्रकी व्यास्यामें ऐसा कहा है कि—'व्यवहारनयो नानुसर्वन्नः"।

 एवं स्तेच्छमापास्यानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुवन्यसनीयोध्य प बाह्यणो न स्तेच्या । यघनाद्वचवहारनयो नान्छर्तस्यः । (समयसार गांचा ४ की अ

इसका अर्घ है— इस निश्चयको अंगीकार-करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है।

प्रश्न:—व्यवहार यिना निश्चयका उपदेश कैसे नहीं होता ? और व्यवहार-नय कैसे अंगीकार नहीं करना ? सो कहिए ।

समाधानः—िनश्चयसे तो आत्मा परद्रव्योंसे भिन्न, स्वभावोंसे अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नय नहीं पिहचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे
समझ नहीं पायें। इसिलये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंको सापेक्षता द्वारा
नर-नारक-पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है,
इत्यादि प्रकार सिहत उन्हें जीवकी पिहचान हुई। अथवा अभेद वस्तुमें भेद उत्पन्न
करके ज्ञान-दर्शनादि गुण-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है,
देखनेवाला जीव है—इत्यादि प्रकारसिहत उनको जीवकी पिहचान हुई। तथा निश्चयसे
वीतरागभाव मोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पिहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो
वे समझ नहीं पायें। तब उनको व्यवहारनयसे, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यके निमित्त
मिटनेकी सापेक्षता द्वारा वृत, शील, संयमादिरूप वीतरागभावके विशेष बतलाये तब
उन्हें वीतरागभावकी पहिचान हुई। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चयके
उपदेशका न होना जानना।

तथा यहाँ व्यवहारसे नर-नारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव-पुद्गलके संयोगरूप है। वहाँ निश्चयसे जीव-द्रव्य भिन्न है, उसहीको जीव मानना। जीवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थसे शरीरादिक जीव होते नहीं—ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा अभेद आत्मामें ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझानेके अर्थ किये हैं निश्चयसे आत्मा अभेद ही है; उसहीको जीव वस्तु मानना। संज्ञा—संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थसे भिन्न-भिन्न हैं नहीं,—ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा परद्रव्यका निमित्त मिटनेकी अपेक्षासे प्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींको मोक्षमार्ग नहीं मान लेना; क्योंकि परद्रव्यका गृहण-त्याग आत्माके हो तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता-हर्ता हो जाये; परन्तु कोई द्रव्य किसो द्रव्यके आधीन है वहीं; इसलिये आत्मा अपने भाव रागदिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इसलिये निश्चयसे वीतरागभाव ही

मोक्षमार्ग है। चीतरागभावोंके और प्रतादिकके कदाचित् कार्य-कारणपना है, इसिंटिये प्रतादिको मोक्षमार्ग कहें सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थसे वाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं है—ऐसा ही श्रद्धान करना। इसी प्रकार बन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार नहीं करना ऐसा जान लेना।

यहाँ प्रदन है कि-व्यवहारनय परको उपदेशमें ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है ?

समाधान:—आप भो जब तक निरुवयनमसे प्ररुपित वस्तुको न पहिचाने तव तक व्यवहारमागैसे वस्तुका निरुवय करे; इसिल्ये निचली दर्शामें अपनेको भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठोक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निरुवयवत् व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 'वस्तु इस प्रकार ही हैं'—ऐसा श्रद्धान करे तो उलटा अकार्यकारी होत्राये। यहो पूरुपार्थसिद्धव्यायमें कहा है—

> अवुधस्य बोधनार्थे धुनीव्नसः देशयन्त्यभूतार्थम् । व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

माणवक एव सिंही यथा भवस्यनवधीविधिद्दय । व्यवहार एव हि तथा निश्वयतां यात्यनिश्वयद्यस्य ॥ ७॥ सर्थः--मुनिराज अज्ञानीको समझानेके लिये असत्यार्थं जो व्यवहारनय उसका

अप:—सुनिराज जनातान सामानित है उसे उपदेश ही देना योग्य उपदेश देते हैं। जो कैवल व्यवहारहीको जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तथा जैसे कोई सच्चे सिहको न जाने उसे विलाव ही सिंह है, उसी प्रकार को निश्चयको नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है।

यहाँ कोई निविचारी पुरुष ऐसा कहे कि -- तुम व्यवहारको असरयापं-देव कहते हो, तो हम बत, शील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिय करें ? -- सबको छोड़ वेंगे.।

उससे कहते हैं. कि — कुछ यत, शील, संयमादिकका नाम प्यवहार नहीं है; इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। बीर ऐसा धदान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, यह तो परझ्याजित है; तथा सबा मोक्षमार्ग बोतरागभाव है, यह स्वद्रव्याधित है। — इस एकार व्यवहारको सबा मोक्षमार्ग बोतरागभाव है, यह स्वद्रव्याधित है। — इस एकार व्यवहारको अक्षरागर्ग-हेम-जानना । युतादिकको छाइनेसे तो व्यवहारका हेच्यना होता मुन्ते है। फिर हम पूछते हैं कि—जतादिकको छोड़कर क्या करेगा? यदि हिंसादिरूप प्रवर्तेगा तो वहाँ तो मोक्षमागंका उपचार भी संभव नहीं है; वहाँ प्रवर्तनेसे क्या भला होगा? नरकादि प्राप्त करेगा। इसलिये ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। तथा बतादिकरूप परिणितको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना वने तो अच्छा ही है; वह निचलीदशामें हो नहीं सकता; इसलिये ब्रतादि सायन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें व्यवहारको उपादेय मानना वह भी मिथ्याभाव ही है।

तथा यह जीव दोनों नयोंका अंगीकार करनेके अर्थ कदाचित् अपनेको शुद्ध सिद्धनमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवता है, ध्यानमुद्रा घारण करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा आप नहीं है, परन्तु भ्रमसे 'निश्चय मैं ऐसा ही हूँ—ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है। तथा कदाचित् वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। परन्तु निश्चय तो यथावत् वस्तुको प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपनेको माने तो निश्चयनाम कैसे पाये? जैसा केवल निश्चयाभासवाले जीवके अयथार्थपना पहले कहा या उसी प्रकार इसके जानना।

अयवा यह ऐसा मानता है कि—इस नयसे आत्मा ऐसा है, इस नयसे ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परन्तु उसमें नय द्वारा निरूपण करनेका जो अभिप्राय है उसे नहीं पिहचानता। जैसे—आत्मा निरूचयसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि सहित, द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्म रहित है, और व्यवहारनयसे संसारी मितज्ञानादिसहित तथा द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्म सहित है—ऐसा मानता है; सो एक आत्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो ? इसलिये ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है ? जैसे—राजा और रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान कहा है; केवलज्ञानादिकी अपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निरूचयसे मितज्ञानादिक ब्रो हैं, सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है कि—संसारीके मिज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे हैं, इसलिये स्वभाव अपेक्षा संसारीमें केवलज्ञानकी शक्ति करी जाये तो दोप नहीं है जैसे रंक मनुष्यमें राजा होनेकी शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना। तथा द्रव्यकर्म—नोकर्म पुद्गलसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये निरूचयसे संसारके भी इनका भिन्नपना है, परन्तु सिद्धको भौति रनका कारणकार्य अपेक्षा सम्बन्धी भी न माने तो भग्न हो है, परन्तु सिद्धको भौति

भाव है सो निश्चयसे आत्माहोका है, परन्तु कर्मके निमित्तसे होता है इसिट्ये ध्यवहारमें कर्मका कहा जाता है। तथा मिद्धकी भौति संभारोक भो रागादिक न मानना, उन्हें कर्महोका धानना वह भी अम है। इस प्रकार नघोंद्वारा एक हो वस्तुको एक भाव-अपेक्षा 'ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना,' यह तो मिध्यायुद्धि हैं: परन्तु धिद्य-भिन्न भावोंकी अपेक्षा नघोंकी प्ररूपणा है—ऐसा मानकर प्रधासम्भव वस्तुको मानना सो सचा श्रद्धान है। इसिल्ये मिथ्यादृष्टि अनेकान्तरूप वस्तुको मानता है, परन्तु प्रधार्भ भावको पहिचानकर नहीं मान सकता—ऐसा जानना। तथा इस जीवके बत, द्योल, संयमादिकका अंगीकार पाया जाता है, मो ब्यव-

हारसे 'ये भी मीक्षके कारण हैं '-ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है. मां जैमे पहले केवल व्यवहारावलम्बी जीवके अपरार्थना कहा था वैसे हो इसके मो अयगार्यरना जानना । तथा यह ऐसा भी मानता है कि-यथायांग्य बतादि किया तो करने योग्य है: परन्तु इसमें ममत्व नहीं करना। सो जिसका आप कर्ताहो, उनमें ममस्य कैसे नहीं किया जाय ? आप कत्ती नही है तो 'मुझको करने योग्य है'-ऐमा भाव कैसे किया ? और यदि कत्ति है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता-क्रम सम्बन्ध स्वयमेव ही हुआ; सो ऐसो मान्यता तो भ्रम है। तो कैसे है? बाह्य ग्रतादिक हैं वे तो दारोरादि परद्रव्य-के आश्रित हैं, परदृष्पका आप कर्ता है नहीं, इसलिये उसमें कर्नुत्ववृद्धि भी नहीं करना और वही ममत्व भी नहीं करना। तथा व्रतादिकमें ग्रहण-त्यागरूप अपना शुमीपयोग हो, वह अपने आश्रित है; उसका आप कर्ता है, इसलिये उसमें कर्नृत्वबुद्धि मो मानना और वहाँ ममत्व भी करना । परन्तु इस ग्रुभोषयोगको बंघका हो कारण जानना, सोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है इसलिये एक हो भाव पृष्य-बंधका भी कारण हो और मोक्षका भी कारण हो — ऐसा मानना अस है। इसिन्ये वत-अवत दोनों विकल्परहित जहाँ परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका कुछ प्रयोजन नहीं है - ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वहीं मौधमार्ग है। तथा निचली दशामें कितने हो जीवोंके शुभोषयोग और शुद्धोषयोगका युक्तपना पाया जाता है इमलिये उपचारने प्रताहिक शुभोषयोगको मोक्षमार्ग कहा है, यस्तुका विचार कानेपर शुभोषयोग मोक्षका यात्र है है; क्योंकि बंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है-ऐना श्रद्धान करना। इन कार गुद्धांप्रयोगहोको उपार्टम मानुकर इसका उपाय सरना और शुभापयोगा भागभाग हैप जानकर उनके त्यागका उपाय करना; जहाँ शुद्धायया न हा सके करी अनुकार गको छोड़कर सुममें ही प्रवर्तन करना, वयोकि सुभाषयोगकी अपेक्षा 🕹

ताकी अधिकता है। तया जुडोपयोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहता है, वहाँ तो कुछ परद्रव्यका प्रयोजन ही नहीं है। जुभोपयोग हो वहाँ वाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है और अजुभोपयोग हो वहाँ वाह्य अव्रतादिक की प्रवृत्ति होती है; क्योंकि अजुडोपयोगके और परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्व पाया जाता है। तथा पहले अजुभोपयोग छूटकर जुभोपयोग हो, फिर जुभोपयोग छूटकर जुडोपयोग हो—ऐसी कम-परिपाटी है।

तथा कोई ऐसा माने कि—गुमोपयोग है सो गुद्धोपयोगका कारण है; सो जैसे अगुमोपयोग छुटकर गुमोपयोग होता है, वैसे गुमोपयोग छुटकर गुमोपयोग होता है। ऐसा ही कार्यकारणपना हो, तो गुमोपयोगका कारण अगुमोपयोग ठहरे। अथवा द्रव्यित्ता के गुमोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, गुद्धोपयोग होता ही नहीं; इसिलये परमार्थसे इनके कारण-कार्यपना है नहीं। जैसे—रोगोको बहुत रोग था, परचात् अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं। इतना है कि—अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं। इतना है कि—अल्प रोग रहने-पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अल्प रोगको ही मला जानकर उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो? उसी प्रकार कपायोके तीवकषायरूप अगुमोपयोग था, परचात् मन्दकपायरूप गुमोपयोग हुआ; तो वह गुमोपयोग तो निःकषाय गुद्धोपयोग होनेका कारण है नहीं, इतना है कि—गुभोपयोग होनेपर गुद्धोपयोगका वत्न करे तो हो जाये। परन्तु यदि गुभोपयोगकोही मला जानकर उसका साधन किया करे तो गुद्धोपयोग कैसे हो? इसिलये मिय्यादृष्टिका गुमोपयोग तो गुद्धोपयोगका कारण है नहीं, सम्यन्दृष्टिको गुमोपयोग होनेपर निकट गुद्धोपयोग प्राप्त हो,—ऐसी मुन्यतासे कहीं गुमोपयोगको गुद्धोपयोगका कारण भी कहते हैं—ऐसा जानना।

तया यह जीव अपनेको निरुचय-व्यवहार एप मोक्षमार्गका सावक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माको गुद्ध माना सो तो सम्यग्दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सम्यग्नान हुआ; वैसा हो विचारमें प्रवर्तन किया सो सम्यक् चारित्र हुआ। इस प्रकार तो अपनेको निरुचयर तत्रय हुआ मावता है, परन्तु मैं प्रत्यक्ष अगुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानता-प्रानता-दिचारता हूँ,—इत्यादि विवेक रहित भ्रमसे संतुष्ट होता है। तथा अरहितादिक दिवा अन्य देवादिकको नहीं मानता, व जैन शासानुसार जीवादिकके भेद सीख किये हैं उन्होंको मानता है औरोंको नहीं मानता, वह तो सम्यग्दर्शन हुआ; तथा फनशासोंके अन्यासमें बहुत प्रवर्तता है सो सम्यग्नान हुआ, तथा ब्रतादिक्य कियाओंमें

प्रवर्तता है सो सम्यक्चारित्र हुआ।—इस प्रकार अपनेको व्यवहाररत्तत्रय हुआ मानता है। परन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है। सो उपचार भी तो तव वनता है जब सत्यभूत निश्चयरत्तत्रयक्ष कारणादिक हों। जिस प्रकार निश्चयरत्तत्रय सथ जाये उसी प्रकार इन्हें साथे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो। परन्तु इसे तो सत्यभूत निश्चयरत्तत्रय की पहिचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार फंसे साथ सकेगा? बाजानुधार हुआ देसा-देखी साधन करता है। इसिक्ये इसके निश्चय-व्यवहार मोहामागं नहीं हुआ। निश्चय-व्यवहार मोहामागं नहीं हुआ। निश्चय-व्यवहार मोहामागं नहीं हुआ। निश्चय-व्यवहार मोहामागं का जागे निष्ट्रिण करेंगे, उसका साधन होनेपर हो मोहामागं होगा।

—इस प्रकार यह जीव निश्चपामासको मानता-जानता है; परन्तु प्यवहार-साधनको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर अगुमरूप नहीं प्रयतेता है। प्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तता है इसलिये अंतिम ग्रेवेयक पर्यन्त परको प्राप्त करता है। तथा यदि निश्चयाभासकी प्रवलतासे अगुमरूप प्रवृत्ति होजाये तो गुगितमें भी गमन होता है। परिणामोंके अनुसार फल प्राप्त करता है, परन्तु संशारका ही भोक्ता रहता है; सद्या मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदको नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चयामाग्र-व्यवहारामास दोनोंके अवल्डम्बी मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण किया।

### [सम्यक्तसन्मुख मिथ्यादृष्टि]

अव, सम्पन्तवने सन्मुख जो मिच्यादृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं:—
कोई मन्दकपायादिका कारण पाकर जानावरणादि कमोंका दायोपपाम हुवा,
जिससे तत्त्विवार करनेकी प्रक्ति हुई, तथा मोह मन्द हुआ, जिससे तत्त्विवार करनेकी प्रक्ति हुई, तथा मोह मन्द हुआ, जिससे तत्त्विवारमें उपम
हुआ और वाह्य निमित्त देव, गुढ, शासादिकका हुआ, उनसे एक्चे उपरेताका छाभ
हुआ। वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गके, देव-गुढ-धर्मादिकके, जीवादित्त्वोंके स्था
निज-परके और अपनेको अहितकारी-हितकारी भावोंके, स्थादिके उपदेशि छावपान
होकर ऐसा विचार किया कि—अही, मुझे तो इन वातोंकी रावर ही नहीं, में भ्रमसे
भूलकर प्राप्त पर्यावहीमें तत्मय हुआ; परन्तु इस पर्यायकी तो घोड़े ही कारकी दिर्याद है, तथा यहाँ मुझे खर्व निमित्त मिले हैं, इसिलये मुझे इन वातोंकी स्थार सम-कान चाहिने; वयोंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन मासिछ होता है। पृदा िचारकर को
उपदेश सुना उसके निर्यार करनेका उद्यम किया। यहाँ उर्देश, इद्यापनिद्तः कोर परी-काद्यारा उनका निर्यार होता है, इसिलये पहले तो उनके नाम गोछे, बहु रहे प हुका।
फिर उनके छक्षण जाने, किर पैसा सम्मित है कि नहीं—ऐसे विचार स्यार्थ करने करने वहाँ नाम सोख लेना और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके अनुसार होते हैं; जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना; तथा परीक्षा करनेमें अपना विवेक चाहिये; सो विवेकपूर्वक एकान्तमें अपने उपयोगमें विचार करे कि— जैसा उपदेश दिया वैसे हो है या अन्यथा है ? वहाँ अनुमानादि प्रमाणसे वरावर समझे । अथवा उपदेश तो ऐसा है, और ऐसा न मानें तो पैसा होगा । सो इनमें प्रवल युक्ति कौन है और निर्वल युक्ति कौन है ? जो प्रवल भासित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेशमें अन्यथा सत्य भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, और वे उत्तर दें उसका विचार करे । इसी प्रकार जवतक निर्धार न हो तबतक प्रश्न-उत्तर करे । अथवा समानवुद्धिके धारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्न-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे । तथा जो प्रश्नोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका एकान्तमें विचार करे । इसी प्रकार जव तक अपने अन्तरंगमें जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भासित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे ।

तथा अन्यमितयों द्वारा जो किल्पित तस्त्रोंका उपदेश दिया गया है, उससे जैन उपदेश अन्यया भासित हो व सन्देह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम करे।—ऐसा उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्य है. मुझे भी इसी प्रकार भासित होता है—ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव अन्ययावादी हैं नहीं।

यहाँ कोई कहे कि-जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं हैं तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किसलिये करें ?

समावाव:—परीक्षा किये विना यह तो मानना हो सकता है कि—जिनदेवने ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अपनेको भासित नहीं होगा। तथा भाव भासित हुए विना निर्मेछ श्रद्धान नहीं होता; क्योंकि जिसकी किसोके वचनहीसे प्रतीति को जाय उसकी अन्यके वचनसे अन्यया भी प्रतीति हो जाय; इसिछिये शक्तिअपेक्षा वचनसे की गई प्रतीति अप्रतीतिवत् है। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो, उसे अनेक प्रकारसे भी अन्यया नहीं पानता, इसिछिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती है वही सबी प्रतीति है। यहाँ यदि कहोगे कि—पुरुपकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता की पाती है, तो पुरुपकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुछ वचनोंको परीक्षा पहले करछी जाये, तब पुरुपकी प्रमाणता होती है।

प्रस्तः - उपदेश तो अनेक प्रकारके हैं, किस-किसको परोक्षा करें ?

समाधान:—उपदेशमें कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई शेयतस्वाँका निरूपण किया जाता है; वहाँ उपादेय—हेय तत्त्वोंकी तो परीक्षा कर छेना; वपोकि इनमें बन्ययापना होनेसे अपना बुरा होता है। उपादेयको हेय मानळ तो बुरा होगा, हैयको उपादेय मानळ तो बुरा होगा।

फिर वह कहेगा-स्वयं परोक्षा न की और जिनवचनहीं उपादेयको उपादेव जानें तथा हैयको हैय जानें तो इसमें कैसे युरा होगा?

समाधान:—अर्थका माव मासित हुए विना वचनका बिमप्राय नहीं पहिचाना जाता । यह तो मानलें कि—मैं जिनवचनानुसार मानता हूँ, परन्तु भाव मासित हुए बिना अन्ययापना होजाये । लोकमें भी नौकरको किसी कार्यके लिये भेजते हैं; पर्ही यदि वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्यको मुघारेगा, यदि भाव भासित वहीं होगा तो कहीं चूक हो जायेगा, इसल्यि भाव मासित होनेके अप हेप-उपादेप सर्त्वोंको परोक्षा अवस्य करना चाहिये ।

फिर वह कहता है---यदि परीक्षा अन्यया होजाये तो गया करें?

समाधान:— जिनवचन और अपनी परीक्षामें समानता हो, तब तो जानें कि सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तबतक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि न मिले तबतक अपनी चूकको दूँडता है; उसी प्रकार यह अपनी परोक्षामें विचार किया करे। तथा जो नेपतच्च हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, नहीं तो यह अनुमान करे कि — जो हेय — उपारेष तस्य हो अन्वया नहीं कहें, तो शेयतस्यों की अन्यया किस्टिंग कहेंगे?

जैसे—कीई प्रयोजनरूप कार्योमें भी झूठ नहीं बोछता, वह अप्रयोजन भूठ वर्यों वोछिया? इसिछिये भेयतत्त्र्योंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अपवा आशासे जाने । यदि उनका यथार्य भाव मासित न हो तो भी दोप नहीं है। इसीछिये क्षेत्रराखोंमें वहाँ तथा-दिकका निरूपण किया, वहाँ तो हेतु, सिक्त आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमानादि प्रतोति आये उसी प्रकार कथन किया है। तथा दिखेक, गुपस्पान, मार्गणा, पुराणा-दिकके कथन आज्ञानुसार किये हैं; इसिछिये हेयोपादेय सच्चोंको परीक्षा करमा योग्य है। यहाँ जोवादिक दृष्यों व तत्त्र्योंको तथा स्व-परको पहिषानना । तथा त्यागरे योग्य मिष्यात्व-रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्बग्धरांनादिकता स्वरूप पहिषानना। तथा निमित्त-नीयित्तकादिक जैसे हैं, वसे पहिषानना।—हरवादि मोक्षमार्गर्म विनके जाननेते

प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना । सो इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी हेतु-युक्ति द्वारा इनको जानना, व प्रमाण-नय द्वारा जानना, व निर्देष—स्वामित्वादिसे और सत्-संव्यादिसे इनके विशेष जानना । जैसी वृद्धि हो—जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानना । तथा इस जाननेमें उपकारी गुण-स्यान—मार्गणादिक व पुराणादिक व वृतादिक-कियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ जिसकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आज्ञानुसार जानकारी करना ।

इस प्रकार इस जानवेके अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभो शास पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, -इत्यादिरूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करनेका इसको हर्ष वहुत है इसिलये अन्तरंग प्रीतिसे उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जव तक (१)-सच्चा तत्त्वश्रद्धान व हो 'यह इसी प्रकार है' (२)-ऐसी मतीति सहित जीवादित त्वोंका स्वरूप आपको भासित न हो जैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है (३)-वैसे केवल आत्मामें अहंबुद्धि न आये, (४)-हित-अहितरूप अपने भावोंको न पहिचाने, तव तक सम्यक्त्वके सन्मुख मिध्यादृष्टि है; यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्तको प्राप्त होगा; इसी भवमें या अन्य पर्यायमें सम्यक्तवको प्राप्त करेगा। इस भवमें अभ्यास करके परलोकमें तियँचादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-गुरु-शास्त्रके निमित्त विचा भी सम्यक्तव हो जाये; क्योंकि ऐसे अभ्यासके वलसे मिथ्यात्वकर्मका अनुमाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। मूल-कारण यही है। देवादिकका तो वाह्य निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके निमित्तसे ही सम्यक्तव होता है। तारतम्यसे पूर्व अभ्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका निमित्त न हो, तो भी सम्यक्तव होसकता है। सिद्धान्तमें "तिन्नसर्गादिधगमाद्वा" (तत्त्वार्थसूत्र १-३) ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि —वह सम्यग्दर्शन निसर्ग अथवा अधिगमसे होता है। वहाँ देवादिक वाह्यनिमित्तके विना हो उसे निसर्गसे हुआ कहते हैं; देवादिकके निमित्तसे हो, उसे अधिगमसे हुआ कहते हैं। देखो, तत्त्वविचारकी महिमा! तस्विचाररहित देवादिककी प्रतीति करे, वहुत शास्त्रोंका अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणांदि करे, उसको तो राम्यक्तव होनेका अधिकार नहीं, और तत्त्विचारवाला इनके विना भी सम्यवत्वका अधिकारी होता है। तथा किसी जीवको तत्त्वविचार होनेके पहले कोई कारण पाकर देवादिककी प्रतीति हो, व व्रत-तपका अंगीकार हो, प्रश्चात् तत्त्वविचार करे; परन्तु सम्यक्तवका अधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है। 🤭

तथा किसीको तत्विचित्र होनेके परचात तस्त्रप्तीति न होनेसे सम्यस्त्र तो नहीं हुआ और व्यवहारधर्मकी प्रतीति - रिच होगई, इसिलये देवादिकको प्रतीति करता है व अत-तपको लंगीकार करता है। किसीको देवादिकको प्रतीति और सम्यस्त्र सुगपत् होते हैं तथा अत-तप-सम्यस्त्रके साथ भी होते हैं और पहले-गोर्ट भो होते हैं। देवादिकको प्रतीतिका तो नियम है, उसके विना सम्यस्त्य नहीं होता; अतादिकका नियम है नहीं। बहुत जीव तो पहले सम्यस्त्व हो परचात् ही ग्रतादिकको प्राप्त करते हैं, किन्हीं को सुगपत् भी हो जाते हैं। इस प्रकार यह तन्विचारवाला जीव सम्यस्त्वका अधिकारी है; परन्तु उसके सम्यस्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है; व्योंकि शासमें

[ पाँच छन्धियोंका स्वरूप ] :

सम्यक्त होनेसे पूर्व पंचलव्यियोंका होना कहा है।-- "

क्षमोपराम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य, कारण । वहाँ जिसके होनेगर सत्य-विचार हो सके—ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मोंका क्षयोपराम हो अर्यात् उदयकालको प्राप्त सर्वधातो स्पद्धंकोंके निपेकोंके उदयका अभाव सो क्षय, त्या अनागतकालमें उदय आने योग्य उन्होंका सत्ताल्य रहना सो उपराम ऐसी देशपाती स्पद्धंकोंके उदय सहित कर्मोंकी अवस्था उसका नामं क्षयोपराम है; उसकी प्राप्त सो ध्रयोपरामलव्य है।

तथा मोहका मन्द उदय आनेसे मन्दकपायरूप भाव हों कि जहां तरयिवचार हो सके सो विशुद्धलिंघ है।

तथा जिनदेवके उपिदष्ट तत्वका घारण हो, विचार हो सो देशनालिय है। जहाँ नरकादिमें उपदेशका निमित्त न हो वहाँ वह पूर्व संस्कारसे होती है।

तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाये और नवीन यंप अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण उसके संस्थातवें भागमात्र हो, वह भी उस लब्धिकालसे लगाकर कमसा: धटता जाये और कितनी हो पापप्रकृतियों कार्यप कमसा:, मिटता जाये — इत्यादि योग्य अवस्थाका होना सो प्रायोग्यलब्धि हैं। सो ये चारों लब्धियाँ मब्य या अभव्यके होती हैं। — ये चार लब्धियाँ होनेके बाद सम्यवस्य हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो — ऐसा 'लब्बिसार' में कहा है। ≢इमलिये उस तक्यिकारपालेको सम्यक्त होनेका नियम नहीं है। जेसे — किसीको हितकी शिक्षा दो, उसे जानकर यह विचार करे कि — यह जो शिक्षा दी सो कैसे हैं? पश्चात् विचार करनेपर उसको 'ऐसे हो हैं'— ऐसो उस सिकाको प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भो हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात् विचार करने पर उसको 'ऐसा ही है'—ऐसी प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो, या अन्य विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूलकारण मिथ्यात्वकर्म है; उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाये, न मिटे तो नहीं हो;—ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्विचार करना मात्र हो है।

तथा पाँचवीं करणलिब्ध होनेपर सम्यक्तव हो ही हो—ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई चार लिब्धयाँ तो हुई हों और अंतर्मुहूर्त परचात् जिसके सम्यक्तव होना हो उसी जीवके करणलिब्ध होती है। सो इस करणलिब्धवालेके बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि—उस तत्विचारमें उपयोगको तद्रूप होकर लगाये, उससे समय-समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसको प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्वो-पदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शोघ्र ही उसका श्रद्धान हो जायेगा। तथा इन परिणामोंका तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करणानुयोगमें किया है। इस करणलिब्धके तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लिब्धसार शास्त्रमें किया है वहांसे जानना। यहां संक्षेपमें कहते हैं:—

त्रिकालवर्ती सर्व करणलिक्ववाले जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा ये तीन नाम हैं। वहाँ करण नाम तो परिणामका है। जहाँ पहले और पिछले समयोंके परिणाम समान हों सो अधःकरण है। \* जैसे किसी जीवके परिणाम उस करणके पहले समयमें अल्प विशुद्धतास हित हुए, पश्चात् समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके द्वितोय-तृतीय आदि समयोंमें जैसे परिणाम हों, वैसे किन्हीं अन्य जीवोंके प्रथम समयमें हो हों और उनके उससे समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते हों। — इस प्रकार अधःप्रवृत्तिकरण जानना।

तथा जिसमें पहले बौर पिछले समयोंके परिणाम समान न हों, अपूर्व ही हों वह अपूर्वकरण है। जैसे कि—उस करणके परिणाम जैसे पहले समयमें हों वैसे

<sup>\*</sup> सव्यसार-३५वीं गाथा।

सातवा अधिकार ]

किसी भी जीवके द्वितीयादि समयोंमें नहीं होते, यढ़ते हो होते हैं; तया यह। अध:करणवत् जिन जीवोंके करणका पहला समय ही हो, उन अनेक जीवोंके परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक-होन विशुद्धता सहित भी होते हैं, परन्तु यहाँ इतना विशेष हुआ कि-इसकी उत्कृष्टतासे भी द्वितीयादि समयवालेके जयन्य परिणाम भी अनन्तगृनी विग्रद्धता सहित हो होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हों उनके उस समयवालोंके परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परन्तु ऊपरके समय-वालोंके परिणाम उस समय समान सर्वया नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्वकरण# जानना। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोंके परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात् परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस फरणके पहले समयमें सर्व जीवोंके परिणाम परस्पर समान हो होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें परस्पर समानता जानना । तथा प्रथमादि समयवालींसे द्वितीयादि समयवालींके अनन्तगृनी विणुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण× जानना—इस प्रकार ये तोन करण जानना । वहाँ पहले अंतर्मृहूर्त कालपर्यंत अयः करण होता है, वहाँ चार आवश्यक होते हैं:—समय समय अनन्तगुनी विशुद्धता होतो है; तथा एक (-एक)अन्त-मुंहुतंसे नवीन बंघकी स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिबंधापसरण है, तथा प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग समय समय अनन्तगुना बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुमाग-बन्ध समय समय अनंतवें भाग होता है-इस प्रकार चार बावश्यक होते हैं। यहाँ परचात् अपूर्वकरण होता है। उसका काल अप:करणके कालके संस्थातवें भाग है। उसमें ये आवश्यक और होते हैं। एक-एक अंतर्मृहृतंसे सत्ताभूत पूर्वकर्मको स्थिति यी, उसको घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है, तथा उससे छोटे एक-एक अन्तर्मृहतंसे पूर्वकर्मके बनुभागको घटाता है सो अनुभागकाण्डकघात है। तया गुणश्रेणीके कालमें क्रमसः

समए समए निण्णा मावा तम्हा अपुण्यकरणो हु ।। लिब्यसार-३६ ।।
 जम्हा उबरिममावा हेट्टिममावेहि णिर्स्य सरिसत्त ।
 तम्हा विदियं करणं अपुण्यकरणिति णिहिट्टं ।। लिब्यसार-५१ ।।
 करणं परिणामो अपुण्याणि च साणि करणाणि च अपुण्यकरणाणि, असमाणपरिणामा ति
 मं उत्तं होदि ।। घवसा १-९-८-४ ।।

न उत्त होत् । प्रथमा (-४-८-०। ६ एगसम् त्रुट् होतां जोवानं परिणामेहि न विज्जदे नियट्टो निव्वित्ती जस्य ते अनियट्टोपरिणामा । घयका १-९-८-४।

एश्तान्हि कालसमये संजापादीहि जह पिवट्ट नि । प जिबट्ट ति तहा विय परिणामेहि मिही जैहि ॥गो० जोव० -५६॥

वसंस्थातगुने प्रमाणसहित कर्मों को निर्कराके योग्य करता है सो गुणश्रेणी निर्जरा है। तया गुणसंक्रमण यहाँ नहीं होता, परन्तु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के परचात् अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरणके भी संस्थातकें भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अन्तरकरणक करता है, जो अनिवृत्तिकरणके काल परचात् उदय आने योग्य ऐसे मिय्यात्वक मंके मुहूर्त्तमात्र निषेक उनका अभाव करता है; उन परमाणुओं को अन्य स्थिति हप परिणमित करता है। तथा अन्तरकरण करने के परचात् उपरामकरण करता है। अन्तरकरण द्वारा अभावरूप किये निषेकों के ऊपरवाले जो मिय्यात्वके निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य वनाता है। इत्यादिक किया द्वारा अनिवृत्ति करणके अन्तसमयके अनन्तर जिन निषेकों का अभाव किया था, उनका काल आये, तब निषेकों के बिना उदय किसका आयेगा? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होने से प्रथमोपश्चम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्यादिक सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, इसलिये वह एक मिथ्यात्वकर्मका हो उपशम करके उपशम सम्यन्दि होता है। तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी अनादि मिथ्यादि जैसी होजाती है।

यहाँ प्रश्न है कि—परीक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो ?

समाघान:—जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दी । उसकी परीक्षा द्वारा उसे 'ऐसे ही हैं'—ऐसी प्रतीति भी बायी थी; पश्चात् किसी प्रकारसे अन्यथा विचार हुआ, इस-लिये उस शिक्षामें सन्देह हुआ कि—इस प्रकार है या इस प्रकार? अथवा 'न जाने किस प्रकार है?' अथवा उस शिक्षाको झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तव उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षाको प्रतीतिका अभाव होगया । अथवा पहले तो अन्यया प्रतीति थी ही. वीचमें शक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुई थी;

६ किमंतरकरणं णाम ? विविक्षियकम्माणं हेट्टिमोवरिमिट्टिरीक्षो मोत्तूण मज्झे अन्तोमुहुत्तमेत्ताणं ट्विटीणं परिणामिवसेसेण णिसेगाणमभावीकरण मंतरकरणिमदि भण्णदे ॥ (जयघवला, अ० प० ९५३)

अर्थः - अन्तरकरणका क्या स्वकृष है १ उत्तरः - विवक्षितकर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्यितियोंको छोड्फर मध्यवर्धी अन्तर्मु हुतंमात्र स्थितियोंके निम्नेकोंका परिणाम विशेषके द्वारा

परन्तु उस शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यया प्रतोति यो वंसी हो स्वयमेव हो गई। तब उस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव हो जाता है। अथवा यथार्थं प्रतीति पहले तो की; पश्चात् न तो कोई अन्यया विचार किया, न बहुत काल हुआ, परन्तु वैसे ही कर्मोंदयसे होनहारके अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका अभाव होकर अन्यथापना हुआ। ऐसे अनेक प्रकारसे उस शिक्षाको यथापँ प्रतीतिका अभाव होता है। उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्थादिरूप उपदेश हुनाः उसको परोक्षा करके उसे 'ऐसे ही है '-ऐसा श्रद्धान हुआ, परचार जैसे पहले कहे पे वैसे अनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धानका अभाव होता है। यह कथन स्यूलरूपसे बतलाया है; तारतम्पसे तो केवलज्ञानमें भासित होता है कि-- इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कम है। उसका उदय हो तब हो अन्य विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धानका अभाव होता है। और उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक् श्रद्धान हो जाता है। सो ऐसी अन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सुक्ष्मदशाका जानना छद्यस्यकी नहीं होता इसिंछिये इसे अपनी मिथ्या-सम्यक् श्रद्धानरूप अवस्थाके तारतम्यका निश्चय वहीं हो सकता; केवलज्ञानमें भासित होता है।-इस अपेक्षा गुणस्यानींका पलटना धालमें कहा है।

— इसप्रकार जो सम्यक्तवसे श्रष्ट हो उसे सादि मिय्यादृष्टि कहते हैं; उसके मी पुन: सम्यक्तवको प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच छिवधवा होती हैं। विशेष इतना कि—यहाँ किसी जोवके दर्शनमोहको तीन प्रकृतियोंको सत्ता होती है, सो तोनोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्तवो होता है। अथवा किसीके सम्यवस्य मोहनीयका उदय आता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह सयोपशम सम्यक्तवो होता है। उसके गुणश्रेणी आदि त्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसीको मिश्रमोहनोयका उदय आता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। — इसप्रकार सादि मिश्यादृष्टिके मिश्यात्त छूटने पर दशा होती है। सायिक सम्यक्तवो वेदन सम्यक्ष्टि हो प्राप्त करता है, इसिलये उसका कपन यहां नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिश्यादृष्टिका जयन्य तो मध्यम अन्तर्भूदृतंगात्र, उत्कृष्ट किचित न्यून अदंपुद्रगलपरावर्तनमात्र काल जानना। देखो, परिणामोंको विचित्रता! कोई जोव तो ग्यारहर्वे गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुन: मिश्यादृष्टि होकर किचित न्यून अदंपुद्रगलपरावर्तन काल पर्यन्त संसारमें स्वता है और कोई

नित्यनिगोदसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम विगाड़नेका भय रखना और उनके सुधारनेका उपाय करना।

तथा उस सादि मिथ्यादृष्टिके घोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता व तक्त्रोंका अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये विना हो व घोड़े विचारहीसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है! तथा बहुत काल तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्यादृष्टिको दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। गृहीत मिथ्यात्वको भी वह ग्रहण करता है और निगोदादिमें भी रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है।

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है और वहाँ जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामको दशा वचन हारा कहनेमें नहीं आती। सूक्ष्मकाल मात्र किसी जातिक केवलज्ञानगम्य परिणाम होते हैं। वहाँ अनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाणसे उसका स्वरूप जानना।

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँ मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम अन्तर्मु हूर्तमात्र है। सो इसका भी काल घोड़ा है, इसलिये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासित होता है कि-जैसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही कालमें माने; उसीप्रकार तन्त्रोंका श्रद्धान-अश्रद्धान एक ही कालमें हो वह मिश्रदशा है।

कितने ही कहते हैं—'हमें तो जिनदेव तथा अन्य देव सर्व ही वन्दन करतें योग्य हैं'—इत्यादि मिश्र श्रद्धानको मिश्रगुणस्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है; यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है। व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी पिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव-जुदेवका कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रगट है—ऐसा जानना।

इसप्रकार सम्यक्तवके सन्मुख मिध्यादृष्टियोंका कथन किया; प्रसंग पाकर सन्य भी कथन किया है। इसप्रकार जनमतवाले मिध्यादृष्टियोंके स्वरूपका निरूपण किया। यहां नानाप्रकारके मिध्यादृष्टियोंका कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि—उन प्रकारोंको पहिचानकर अपनेमें ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक्षद्वानी होना, औरोंके ही ऐसे दोष देख-देखकर क्षायी नहीं होना; क्योंकि

अपना भला-बुरा तो अपने परिणामीसे हैं। बोरोंको तो रुचिवान देतें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। इसिलये अपने परिणाम सुधारनेका उपाप करना योग्य है; सर्व प्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़कर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है; क्योंकि संसारका मृड मिथ्यात्व हो। मिथ्यात्वके समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व ओर उसके साथ अनन्तानुबन्धीका अभाव होनेपर \*इकतालीस प्रकृतियोंका तो वन्य ही मिट जाता है, स्थित अंतःकोड़ाकोड़ी सागरकी रह जाती है, अनुभाग थोड़ा हो रह जाता है, पोघ्र ही धोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्वका सदुमाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्षमाग नहीं होता। इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिथ्यात्वका साह करना योग्य है।

इति मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शासमें जनमतवाले मिथ्यादृष्टियों हा निरूपण जिसमें हुआ ऐसा [सातवां] अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥७॥



#### #४१ प्रकृतियोंके नाम-

मिय्यात्व सम्बन्धो १६--

मिच्यात्व, हुं डकसंस्थान, नपुंसक्येद, नरकगती, नरकगत्यानुपूर्यी, नरकापुं, असंप्राप्तामृगा-टिकासंहनन, जाति  $\forall$  (एकेन्द्रिय, होन्द्रिय, प्रीन्द्रिय, पतुरिन्द्रिय), स्यायर, आताप, सूरुम, अपर्याप्त, साधारण।

त, सामारण ।

### बनंतानुबन्धी सम्बन्धी २५-

अनंतानुबन्धी, क्रीय, मान, माया, होम, स्यानगृद्धि, निद्दानिद्वा, प्रचलाप्रचला, दुर्मग, दुःस्वर, अनादेव, अप्रस्तावहायोगति, क्षीवेद, नीचगोप, तिर्वगति, तिर्वगत्वानुषूर्वी, तिर्वगाव, उद्योत, संस्थाग, ४ (न्यप्रोध, स्वाति, कुञ्जक, बामन,) संहनन ४ (यद्यनाराच, नाराच, अपनाराच, श्रोर कीहित)।

# आठवाँ अधिकार

उपदेशका स्वरूप



वर्ष कुछ व्याच्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यघावत् न पहित्ताने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं—

जिनमतमें उपदेश चार अनुयोगके द्वारा दिया है—प्रथमानुयोग: करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं। वहाँ तीर्थंकर—चक्रवर्ती आदि महान पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। तथा गुणस्थान-मार्गणादिरूप जीवका व कमोंका व त्रिलोकादिकका जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग है। तथा गृहस्थ-मुनिके धर्म आचरण करनेका जिसमें निरूपण हो वह वरणानुयोग है। तथा पट्द्रव्य, सप्ततस्वादिकका व स्व-परभेद विज्ञानादिकका जिसमें निरूपण हो वह दिव्यानुयोग है। अब इनका प्रयोजन कहते हैं:—

# [प्रथमानुयोगका पयोजन]

प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पुण्य-पापका फल, महन्त पुरुषोंकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव तुच्छबुद्धि हों वे भी उससे धर्मसन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणको नहीं पहिचानते, लोकिक कथाओंको जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोगमें लोकिक एवृत्तिरूप ही निरूपण होनेसे उसे वे भलोगांति समझ जाते हैं। तथा लोकमें

रत्नकरण्ड २-२; २. रत्नकरण्ड २-३; २. रत्नकरण्ड २-४; ४. रत्नकरण्ड २-५।

सो राजादिककी कथाओंमें पापका पोषण होता है। यहाँ महन्त पुरप-राजादिककी कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहाँ पापको छुड़ाकर धर्ममें लगानेका प्रगट करते हैं: इसलिये वे जीव कथार्थीके लालचसे तो उन्हें पढ़ते-मुनते हं और फिर पापको इस, षमंको भला जानकर धमेंमें रचिवंत होते हैं। इसप्रकार तुच्छबुद्धियोंको समझानेके लिये यह अनुयोग है। 'प्रयम' अर्थात् 'अय्युत्पन्न मिध्यादृष्टि', उनके अर्थ जो अन्योग सो प्रयमानयोग है। ऐसा वर्ष गोम्मटसारकी छटोकामें किया है। तया जिन जीवोके तस्पतान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोगको पढ़े-सुनें तो उन्हें यह उसके उदाहरणरूप मासित होता हो। जैसे-जीव अनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता या । तथा पुराणोंमें जीवोंके भवान्तर निरुपित किये हैं, वे उस जाननेके उदाहरण हुए। तथा शुभ-अशुभ-शृद्धोपयोगको जानता था, व उनके फलको जानता था। पुराणोंमें उन उपयोगोंकी प्रवृत्ति और उनका फल जीवके हुआ सी निरूपण किया है; . यही उस जाननेका उदाहरण हमा। इसीप्रकार अन्य जानना। यहाँ उदाहरणका अपं मह है कि-जिसप्रकार जानता था, उसीप्रकार वहाँ किसी जीवके अवस्था हुई, इसलिये यह उस जाननेकी साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटोंकी प्रशंसा और कायरोंकी निन्दा जिसमें हो ऐसी किन्हीं पुराण-पुरुषोंकी कथा सुननेसे सुमटपनेमें अति उत्साहवान होता है; उसीप्रकार धर्मात्मा है वह धर्मात्माओंकी प्रशंसा और पापियोंकी निन्दा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराणपुरुषोंकी कया सुननेसे घममें अति उत्साहवान होता है।-इसप्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना।

### [ करणानुयोगका प्रयोजन ]

तथा करणानुयोगमें जीवींके व कमींके विशेष तथा विलोकादिकको रपना निरूपित करके जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव धर्ममें उपयोग लगाना चाहते हैं ये जीवोंको गुणस्थान-मार्गणा आदि विशेष तथा कमींके कारण-अवस्था-फल किस-किसके कींस-कींसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोकमें नरक-स्वर्गादिके दिकाने पिहणान कर पापसे विमुख होकर धर्ममें लगते हैं। तथा ऐसे विचारमें उपयोग रम जाये छव पाप-प्रवृत्ति छुटकर स्वयमेव तत्काल धर्म उत्यन्न होता है; उस बम्यासचे ठाउमानको भी प्राप्ति चीझ होती है। तथा ऐसा सुक्म यथाय कपन जिनमतमें हो है अन्यत्र नहीं है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है। तथा वो बीच तरकानी है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है। तथा वो बीच तरकानी श्रपम मिष्याहिट्यमत्रिकमञ्चालने वा प्रतिपादमाधित प्रवृत्तीन्त्रीकार प्रवर्गनुर्हाल: ।

होकर इस करणानुयोगका अभ्यास करते हैं, उन्हें यह उसके विशेषणरूप भासित होता है। जो जीवादिक तत्त्वोंको आप जानता है उन्हींके विशेष करणानुयोगमें किये हैं; वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत् निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहाररूप हैं; कितने ही द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादिकके स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त लाश्रयादि अपेक्षा सहित हैं। इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपित किये हैं, उन्हें ज्योंका त्यों मानता हुआ उस करणानुयोगका अभ्यास करता है। इस अभ्याससे तत्त्वज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रतन है। परन्तु उस रत्नके वहतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसीप्रकार तस्वोंको जानता या कि यह जीवादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्त्वज्ञान होता है; तस्वज्ञान निर्मल होनेपर आप ही विशेष धर्मात्या होता है, तथा अन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिकको वृद्धि होती है और छद्मस्थका उपयोग निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगके अभ्यासमें उपयोगको लगाता है; उससे केवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थोंका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासित होनेमें विरुद्धता नहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना। "करण" अर्थात् गणित कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें "अनुयोग" —अधिकार हो वह करणानुयोग है। इसमें गणित वर्णनकी मुख्यता है-ऐसा जावना ।

## [चरणानुयोगका पयोजन ]

अव, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हैं—चरणानुयोगमें नानाप्रकार घमंके साधन निरूपित करके जीवोंको घमंमें लगाते हैं। जो जीव हित- बिहत को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्योमें तत्पर हो रहते हैं; उन्हें जिस- प्रकार पापकार्योको छोड़कर धमंकार्योमें लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर जो घमं आचरण करनेको सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थधमं व मुनिधमंका विधान सुन- कर आपसे जैसा सघे वैसे धमं-साधनमें लगते हैं। ऐसे साधनसे कषाय मन्द होती हैं बौर उसके फलमें इतना तो होता है कि—कुगितमें दु:ख नहीं पाते किन्तु सुगितमें सुख प्राप्त करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त बना रहता है, वहां तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होना हो तो होजाती है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुयोगका अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सबं आचरण अपने वोतरागभावके अनुसार मासित होते हैं। एकदेश व

सर्वेदेश बीतरागता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदशा होती है; क्योंकि इनके निर्मितनैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिधमेंके विशेष पहिचानकर जैसा अपना वीतरागमाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धमेंको साधते हैं। वही जितने अंशों वोतरागता होतो है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंशों राग रहता है उसे हिम जानते हैं। सम्पूर्ण वीतरागताको परमधमं मानते हैं। — ऐसा घरणानुयोगका प्रयोजन है।

### [द्रन्याजुयोगका प्रयोजन]

अव, द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैं—द्रव्यानुयोगमें द्रव्योंका व तत्वींका निरूपण करके जीवींकी घमें लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योंको व तत्वींका नहीं पहिचानते, आपको-परको निम्न नहीं जानते, उन्हें हेतु-हप्टान्त-युक्ति द्वारा व प्रमाण-नयादि द्वारा जनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाये। उसके अभ्याससे अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्यमत कल्पित तत्वादिक मूठ भासित हों तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भावको पहिचाननेका अभ्यास रखें से सोध्य ही तत्वज्ञानको प्राप्ति हो जाये। तया जिनके तत्वज्ञान हुआ हो वे बीव प्रयान पृयोगका अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धानके अनुसार वह सर्व कपन प्रतिमासित होते हैं। जैसे किसोने कोई विद्या सीख ली, परन्तु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो यह व्याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्वज्ञान हुआ, परन्तु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास करता रहे तो वह तत्वज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेत्रक्ति तत्वज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति-हेतु-दृष्टान्ति द्वारा स्पष्ट होजाये तो उसमें यिथिलता नहीं होसकती। तथा इस अभ्याससे रागादि घटनेसे योघ मोक्ष सथता है। इस प्रकार द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना।

अब इन अनुयोगोंमें किस प्रकार त्याख्यान है, सो कहते हैं:-

### [ प्रथमानुयोगमें व्याख्यानका विधान ]

प्रयमानुवोगमें जो मूल कपाएँ हैं, वे तो जेंग्री हैं, वंती ही निरूपित करते हैं। तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रन्थकत्तिक विचारानुकार होता है, परन्तु प्रयोजन अन्वया नहीं होता।

उदाहरण-जैसे, तीर्यंकर देवोंके मत्यापकीमें इन्द्र आये, यह कथा तो भरा है। तथा इन्द्रने स्तुतिकी उसका व्यास्थान किया; सो इन्द्रने तो अन्यप्रकारते ही क्लिता थी और यहाँ ग्रन्थकत्ति अन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यया नहीं हुआ। तथा परस्पर किन्हीं के वचनालाप हुआ; वहाँ उनके तो अन्य प्रकार अक्षर निकले थे यहाँ ग्रन्थकत्ति अन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक ही दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत् ही लिखते हैं, और वर्णन हीनाधिक भो प्रयोजनका पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं। इत्यादि इसी प्रकार जानना। तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकत्ती अपने विचारातुसार कहते हैं। जैसे—धर्मपरीक्षामें मूर्खोंको कथा लिखो; सो वहो कथा मनोवेगने कही थी ऐसा नियम नहीं है; परन्तु मूर्खपनेका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे अभिप्रायक्ता पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

यहाँ कोई कहे—अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रमें सम्भव नहीं है ? उत्तर:—अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्यका अन्य प्रगट करे।

जैसे—िकसीसे कहा कि तू ऐसा कहना; उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी प्रयोजन सिहत कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना। यदि जैसेका तैसा लिखनेका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चिन्तवन किया था उसका सर्व वर्णन लिखनेसे ग्रन्य वढ़ जायेगा, तथा कुछ च लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं होगा, इसलिये वैराग्यके ठिकाने थोड़ा—बहुत अपने विचारके अनुसार वैराग्यपोषक ही कथन करेंगे, सराग पोषक कथन वहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिये इसे अयथार्थ नहीं कहते। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

इसे अयथार्थ नहीं कहते । इसी प्रकार अन्यत्र जानना ।

तथा प्रथमानुयोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं । जैसे—
किसीने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परन्तु उसे अन्य धर्मपरिणितकी विशेषता हुई इसिलये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई; वहाँ उसको उपवासहीका फल निरूपित करते हैं । इसी प्रकार अन्य जानना । तथा किस प्रकार किसीने शीलादिकी प्रतिज्ञा हुइ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्म-साधन किया, उसके कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रगट हुए; वहाँ उन्होंका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिकका हो फल निरूपित करते हैं । उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अन्य कर्मके उदयसे नीचगितको प्राप्त हुआ अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी पापकार्यका फल निरूपित करते हैं । इत्यादि इसी प्रकार जावना ।

यहाँ कोई कहै--ऐसा सूठा फल दिससाना दो योग्य नहीं है; ऐसे कपनको प्रमाण कैसे करें ?

समाधान:--जो बज्ञानी जीय बहुत फल दिखाये बिना पर्मेमें न लगें व पापसे न डरें, उनका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो, जब धमंबे फल-को पापका फल बतलायें, पापके फलको धर्मका फल बतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं । जैसे-दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहाँ उपचारसे एक पुरुषका भी किया कहा जावे तो दोप नहीं है; अथवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोप नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्योंका एक फल हुआ, उसे उपचारसे एक ग्रुभ व अगुमकार्यका फल कहा जाये तो दोप नहीं है अयया अन्य शुभ व अगुमकार्यका फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचारसे किसी अन्य ही शुभ व अशुभकार्यका फल कहूँ तो दोष नहीं है। जपदेशमें कहीं व्यवहारवर्णन है, कही निश्चय वर्णन है। यहाँ जपचाररूप व्यवहारवर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। इसकी तारतम्य नही मान छेना; तारवम्यका तो करणानुयोगमें निरूपण किया है, सो जानना।

तया प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी धर्मका अंग होनेपर सम्पूर्ण पर्म हुआ फहते हैं। जैसे--जिन जीवींके दांका-कांशादिक महीं हुए, उनकी सम्यमत्य हुआ कहते हैं, परन्तु किसी एक कार्यमें दांका-कांक्षा न करनेसे ही तो सम्यवस्य नहीं होता, सम्यास्य तो तत्त्वश्रद्धान होनेपर होता है; परन्तु निश्चय सम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक्तवमें उपनार किया और व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक अंगमें सम्पूर्ण व्यवहारसम्यक्षका उपचार किया;—इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। तथा किसी जनमानका एक श्रंग जाननेपर सम्याज्ञान हुआ कहते हैं, सो संरायादि रहित सरवज्ञान होनेपर गम्यागान होता है, परन्तु यहाँ पूर्ववत् जपचारसे सम्यक्तान कहते हैं। तमा कीई मला आपरण होनेपर सम्यक्षारित्र हुआ कहते हैं; यहाँ जिसने जनपर्म अंगीकार किया हो य कोई छोटी-मोटो प्रतिज्ञा प्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं. सो शावक सो पंचमगुणस्पानवर्ती होनेपर होता है, परन्तु पूर्ववत् उपचारते इसे धावन कहा है। उत्तरपुरापमें श्रीनक्को शायकोत्तन कहा है सो यह तो असंयत था; परन्तु जैन या इमिल्पे कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । तथा जो सम्यवस्वरहित मुनिलिंग घारण करे, य द्रूपमें भी कोई अतिकार कगाता हो, उसे मुनि कहते हैं; सो मुनि तो पहादि गुणस्थानवर्नी होनेवर होना है, परन्तु पूर्ववत उपचारसे जसे मुनि कहा है। समवसरणसमामे मुनियोंको संन्या कहो, वहाँ सर्व हो

णुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परन्तु मुनिलिंग घारण करनेसे सभीको मुनि कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तया प्रयमानुयोगमें कोई घर्मबुद्धिसे अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णुकुमारने मुनियोंका उपसर्ग दूर किया सो घमानुरागसे किया, परंतु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थधर्ममें सम्भव है, और गृहस्य धर्मसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया वह अयोग्य है, परन्तु वात्सल्य अंग की प्रघानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा को है। इस छलसे औरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगोकार करना योग्य नहीं है। तथा जिसप्रकार ग्वालेने मुनिको अग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु आये हुए उपसर्गको तो दूर करे, सहज अवस्थामें जो शीतादिकका परोषह होता है, उसे दूर करने पर रित माननेका कारण होता है, और उन्हें रित करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते। ग्वाला अविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे बौरोंको धर्मपढितिमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे-वज़-करण राजाने सिंहोदर राजाको नमन नहीं किया, मुद्रिकामें प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े सम्यग्दृष्टि राजादिकको नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामें प्रतिमा रखनेमें अविनय होती है, यथावत् विधिसे ऐसो प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कार्यमें दोष है; ्रपरन्तु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो घर्मानुरागसे "मैं और को नमन नहीं करूँगा " ऐसी वृद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे औरोंको ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिके अर्थ अथवा रोग-कष्टादि दूर करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मरण किया, परन्तु ऐसा करनेसे तो नि:कांक्षितगुणका अभाव होता है, निदानबन्ध वामक वार्तिघ्यान होता है; पापहीका प्रयोजन अंन्तरंगमें है इसिलये पापहीका बन्ध होता है; परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापवंघका कारण कुदेवादिका तो पूजवादि नहीं किया, इतना उसका गुण प्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं; इस छलसे औरोंको लीकिक कार्योंके अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार प्रथमानुयोगमें अन्य कथन भी हों, उन्हें यथा सम्भव जानकर भ्रमरूप वहीं होवा ।

अब, करणानुयोगमें किसप्रकार व्याख्यान है सो कहुते हैं:-

#### [ फरणानुयोगमें च्याख्यानका विधान ]

जैसा फेवलज्ञान द्वारा जाना वैमा-करणानुयोगमें व्याख्यान है। तथा केवल

ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना परन्तु जीवंको कार्यकारी जीव-कमांदिकका व विशोकादिकक ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वर्रण सर्व निरूपित नहीं हो सकता, इस लिये जिस प्रकार वचनगोचर होकर छप्तस्यके ज्ञानमें उनका मुख माय मासित हो उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहां उदाहरण:—जीवंके मार्योकं अपेसा गृणस्थान कहें हैं, वे भाव अनन्तस्त्रहृष्णसहित वचनगोचर नहीं हैं। यहां बहुत मार्योकी एक जाति करके चौदह गृणस्थान वहें हैं। तथा जीवंको जाननेके अनेक प्रकार हैं, वहां मुख्य चौदह मार्यणाका निरूपण किया है। तथा वर्ष परमाणु अनंत प्रकार शक्तियुक्त हैं; उनमें बहुतों की एक जाति करके बाठ य एक सो अहतालोश प्रकृतियां कही हैं। तथा प्रकार विशोक से अनेक रचनाएँ हैं, यहां कुछ मुख्य रचनाजों ना निरूपण कहते हैं। तथा प्रमाणके अनन्त भेद हैं वहां संस्थातादि तीन भेद व इनके इक्सेस

भेद विरूपित किये हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तथा करणानुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल मायदिक असंदित हैं, तयापि छप्तस्यको होनाधिकज्ञान होनेके अयं प्रदेश, समय, अविभाग प्रतिच्छेदादिकको परनगा करके जनका प्रमाण निरूपित करते हैं। तथा एक वस्तुमें मिन्न-मिन्नगूर्णोका व पर्यायोका भेद करके निरूपण करते हैं; तथा जीव-पुद्गलादिक यद्यपि मिन्न-मिन्न हैं, तथार्षि सम्बन्धादिक द्वारा अनेक इच्यसे जरपन्न गति, जाति आदि भेदोंको एक जीवके निर्मापत करते हैं; हत्यादि व्याच्यात व्यवहारतयकी प्रधानता सहित जानना; वर्गोकि व्यवहारके करते हैं; इत्यादि व्याच्यात व्यवहारतयकी प्रधानता सहित जानना; वर्गोक व्यवहारके विचा विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निरूपयान मी पापा जाता है। वैसे--- जीवादिक इव्योंका प्रमाण निरूपण किया, यहाँ निरूपमिन्न इतने ही प्रव्य हैं। यह यमासम्मय जात छेना।

तथा करणानुयोगमें जो कथन हैं वे कितने ही हो छयस्यके प्रत्यक्ष-अनुमाना-दिगोचर होते हैं; तथा जो न हों उन्हें आझाप्रमाण द्वारा मानना। जिस प्रकार शेष-पृदूगलके स्पूछ बहुत कालस्थायी धनुष्यादि वर्षोय म पटादि वर्षोय निरूपित को, उनके हो प्रत्यक्ष अनुमानादि हो सकते हैं; परन्तु प्रति समय सूदमपरिणयनको स्रेपेटा साना-दिकके व स्निग्य-स्झादिकके अंस निरूपित किये हैं वे आशासे ही प्रमाण होते हैं। एस तया करणानुयोगमें छयस्योंको प्रवृत्तिके अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवलहानगम्य पदायोंका रिल्पग है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो ब्रव्यादिकका विचार
करते हैं वा बतादिक पालते हैं, परन्तु उनके अंतरंग सम्यक्तवचारित्र शक्ति नहीं हैं
इसलिये उनको निथ्यादृष्टि-अब्रती कहते हैं। तथा कितने ही जीव ब्रव्यादिकके व ब्रतादिकके विचार रहित हैं, अन्य कार्योमें प्रवर्तते हैं व निव्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं,
परन्तु उनके सम्यक्त्वादि शक्तिका सदुभाव है इसलिये उनको सम्यक्त्वी व ब्रती कहते
हैं। तथा किसी जीवके कपायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कथायशक्ति
धोड़ी है, तो उसे मन्दकथायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कथायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी
है और उनके अंतरंग कथायशक्ति बहुत है, तो उसे तीवकथायी कहते हैं। जैसे—
व्यंतरादिक देव कथायोंसे नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कथायशक्तिसे
पीतलेख्या कही है। और एकेन्द्रियादिक जीव कथायकार्य करते दिखायी नहीं देते,
तथापि उनके बहुत कथायशक्तिये कृष्णादि लेख्या कही है। तथा सर्वायिद्विके देव
कथायरूप थोड़े प्रवर्तते हैं उनके बहुत कथायशक्तिसे असंयम कहा है और पंचमगुण
स्थानी व्यापार सबद्धादि कथायकार्यरूप बहुत प्रवर्तते हैं उनके मन्दकथायशक्तिसे देशसंयम
कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तया किसी जीव को मन-वचन-कायकी देष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि कर्नाकपंप शक्तिकी लपेक्षा बहुत योग कहा है; किसीके देष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि शक्तिकी हीनतासे लल्प योग कहा है। जैसे—केवली गमनादि कियारहित हुए वहाँ भी उनके योग बहुत कहा है। शिन्द्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग लल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तया कहीं जिसकी व्यक्तता हुछ भासित नहीं होती, तथापि सूक्मशक्तिसे सद्भावने उसका वहां अस्तित्व कहा है। जैसे-मुनिके लब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नववें गुपस्यानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है। अहमिन्द्रोंके दु:खका कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदायित् असाताका उदय कहा है। नारिकयोंके सुखका कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदायित् साताका उदय कहा है। नारिकयोंके सुखका कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदायित् साताका उदय कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना।

तया करणानुयोग सम्यन्दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मका निरूपण कर्म प्रकृ-तियोंके उपहामादिककी अपेक्षासहित सूक्मशक्ति जैसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादिमें निरूपण करता है व सम्यन्दर्शनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार आप उदाम करे तो हो नहीं सकता; करणानुयोगमें तो यथायं पदामं वतलानेका मुख्य प्रयोजन है, आपरण करानेकी मुख्यता नहीं है। इसिंज्ये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयमेव ही होता है। जैसे—आप कर्मों के उपप्रमादि करना पाहे तो फेंसे होंगे? आप तो तस्वादिकका निक्चय करनेका उदाम करे, उससे स्वयमेव हो उपप्रमादि सम्यक्त होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। एक अन्तमुं हुतेमं ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर कमशः मिष्यादिष्ट होता है और चढ़कर केवलशान उत्पप्त करता है। सो ऐसे सम्यक्त्वादिके सुक्मभाव बुद्धिगोचर नहीं होते, इसिंबये करणानुयोगके अनुसार जैसे का तैसा जाव तो ले, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे मला हो यैसी करें।

तथा फरणानुषोगमें भी कहीं उपदेशकी मुख्यता सहित व्यारणन होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसी—हिसादिक उपायको कुमतिकान कहा है; अन्य मतादिक के शाक्षास्थास को कुश्रुतज्ञान कहा है, बुरा दिसे, मला न दिसे, उसे विभंगज्ञान कहा है; सो इनको छोड़नेके अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तार-सम्बद्धिक सभी ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्बन्धिक सभी ज्ञान मुज्ञान हैं। इसी प्रकार अन्यश्र जावना।

तथा कहीं स्पूल कथन किया हो उसे तारतम्यरूप नहीं जानना। जिस प्रकार क्यास से तीनगुनी परिधि कही जातो है, परन्तु सुरुमतासे कुछ अधिक सीनगुनी होती है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं मुख्यता को अपेशा व्यास्थान हो उसे सर्प-प्रकार कहीं जाना। जैसे—मिस्याहिष्ट और सासादन गुणस्थानवालोंको पाप जीव कहा है, असंयतादिगुणस्थानवालोंको पुण्य जीव कहा है, सो मुख्यपनेसे ऐसा कहा है, सारतम्यसे दोनोंके पाप-पुण्य ययासम्भव पाये जाते हैं। इसो प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसी ही और भी नानाप्रकार पाये जाते हैं; उन्हें यथा सम्भव जानना। इस प्रकार करणानुयोगमें व्याख्यानका विधान बतलाया।

वब, चरणानुपोगमें व्यास्यानका विधान बतलाते हैं-

[चरणानुयोगमें स्थाख्यानका विपान]

चरणानुमोगमें जिसप्रकार जीवोंके अपनी युद्धिगोचर धर्मका राज्यस्य हो वैसा चपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो विस्वयरूप मोशमार्ग है वहाँ है; वह

उपचारसे वर्म हैं, इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार वर्मके भेदा-: दिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निरुचयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका विकल्प नहीं है और इसके निचली अवस्थामें विकल्प छूटता नहीं है; इसलिये इस जीवको धर्मविरोधोकार्योको छुड़ानेका और धर्म साधनादि कार्योको ग्रहण करानेका उपदेश इसमें है। वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है—एकता व्यवहारहीका उप-देश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश देते हैं। वहाँ जिनजीवोंके निश्चयका ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ वर्मसन्मुख होनेपर उन्हें व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवोंको निश्चय-व्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायो देता है—ऐसे सम्यग-दृष्टि जीव व सम्यक्तव सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहारका उपन देश देते हैं; क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवोंके उपकारी हैं। सो असंज्ञी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं हैं; उनका तो उपकार इतना ही किया कि - और जीवोंको उनकी दयाका उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलतासे निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्मका उपदेश देकर कुगतिके दु:खोंके कारण पापकार्य छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखोंके कारणरूप पुण्यकार्योंमें लगाया। वहाँ जितने दु:ख मिटे उतना ही उपकार हुआ। तथा पापीके तो पाप-वासना ही रहती है और कुगतिमें जाता है वहाँ धर्मका निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परा 💹 दुःख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके धर्मवासना रहती है और सुगतिमें ... है, वहाँ घमंके निमित्त प्राप्त होते हैं इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है। अ व। कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त हो जाता है; इसलिये व्यवहार उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पुण्यकार्योंमें लगाते हैं। तथा जो जीवं मोक्षमार्गको प्राप्त हुआ व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यव-हारका उपदेश देकर मोक्षमार्गमें प्रवर्तित किया। श्री गुरु तो सर्वका ऐसा ही उपकार करते हैं; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें ? -- जैसा बना वैसा ही उपकार किया इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं। वहाँ व्यवहार उपदेशमें तो बाह्य कियाओंकी ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीव पापिक्या छोड़कर पुण्य-क्रियाओं भें प्रवर्तता है, वहाँ कियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़कर कुछ मन्द-कषायी होजातो हैं, सो मुख्यरूपसे तो इस प्रकार है, परन्तु किसोके व हों तो मत होओ, श्री गुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ वाह्यित्रयाओंका उपदेश देते हैं। तथा विषय

सहित व्यवहारके उपदेशमें परिणामोंकी ही प्रधानता है; उसके उपदेशसे सत्वज्ञानके अभ्यास द्वारा व वैराग्य मावना द्वारा परिणाम सुघारे वहाँ परिणामके अनुसार बाह्य-किया भी सूघर जाती है। परिणाम सूघरने पर बाह्यत्रिया नुपरती ही है: इमलिये श्री गुरु परिणाम सुधारनेका मुख्य उपदेश देते हैं। इस प्रकार दो प्रकारके उपदेशमें बढ़ी व्यवहारका ही उपदेश हो वहाँ सम्यग्दर्शनके अर्थ अरहन्तदेव, निर्पन्य गृष, दया-धर्मको हो मानना, औरको नहीं मानना । तथा जीवादिक तत्त्रोंका व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंकादि पद्यीस दोष न छगाना; निःशंकितादि अंग व संवेगादिक गुणोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तया सम्यानानके अर्थ जिनमतके धार्योका अभ्यास करना, अर्थ-व्यंजनादि अंगोंका साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्यक्चारित्रके अर्थ एकदेश वा सर्वदेश हिसादि पापोंका त्याग करना, बतादि अंगीका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा किसी जीवकी विभेष धर्मका साधन न होता जानकर एक आखड़ी बादिकका ही उपदेश देते हैं; जैसे—भीलको वीएका मौस छुड़ गया, ग्वाछेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया गृहस्यको चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि कार्यका उपदेश देते हैं,-इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। सपा जहाँ निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश हो, यहाँ सम्यादरांनके अपं यथापं तत्वोंका यदान कराते हैं। उनका जो निख्रयस्वरूप है सो भूतायं है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है—ऐने श्रद्धानसहित व स्व-परके भेदज्ञान द्वारा परद्रव्यमें रागादि छोटनेके प्रयोजनमहित उन तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे अरहत्तादिक सिया अन्य देवा-दिक झूठ मासित हों तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उमका भी निरूपन करते हैं। तया सम्यन्तानके अर्थ संशयादिरहित उन्हीं तत्त्वोंको उसी प्रकार जाननेका चपदेदा देते हैं, उस जाननेको कारण जिनसाखींका अभ्यास है, इसल्वि उसे प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रोंका भी अर्थ्यास स्वयमेत्र होता है; उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्बर् चारित्रके अर्थ रागादि दूर करनेका उपदेश देते हैं; वहाँ एकदेश व सर्वदेश तोवरागादि-कका अभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वदेश पापत्रिया होतो पी वह छुटतो है, तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिक ब्रतोंकी प्रयुत्ति होती है और मंदरागका भी अभाष होने-पर मुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। तया ययार्थ घडान गरिन सम्यग्दृष्टियों के जैसे कोई यथायं आछड़ी होता है या मक्ति हाती है या पूत्रा-प्रभावना! कार्य होते हैं या ध्यानादिक होते हैं उनका उपदेश देते हैं। बिनमतम येगा मुन्य

परम्परामागं है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकारसे परपानुपोगमें उपदेश म

तया चरणानुयोगमें तीव्रकषायोंका कार्य छुड़ाकर मंदकषायरूप कार्य करनेका उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कपाय घटें उतना ही भला होगा—ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे—जिन जीवोंके आरम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व कोषादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूर होतो न जाने, उन्हें पूजा—प्रभावनादिक करनेका व चैत्या-लयादि बनवानेका व जिनदेवादिकके आगे शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व घर्मात्मा पुरुषोंकी सहाय आदि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषण नहीं होता। पापकार्योमें परम्परा कषाय पोषण होता है, इसलिये पापकार्योसे छुड़ाकर इन कार्योमें लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छुटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्तव व अगुव्रतादि पालनेका उपदेश देते हैं; तथा जिन जीवोंके सर्वथा आरम्भादिककी इच्छा दूर हुई है, उनकी पूर्वोक्त पूर्जादिक कार्य व सर्व पापकार्य छुड़ाकर महा-व्रतादि कियाओंका उपदेश देते हैं। तथा किचित् रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो वहाँ कुछ करनेका कार्य ही नहीं रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश हो नहीं है।—ऐसा कम जानना।

तथा चरणान्योगमें कषायो जीवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते हैं और धमंमें लगाते हैं। जैसे—पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पापकार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर उन्हें लोभ कपाय उत्पन्न करके धमंकार्योंमें लगाते हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, शरीर, पुत्र, धनादिकके अनुरागसे पाप करता है, धमं पराङमुख रहता है, इसिलये इन्द्रियविषयोंको मरण, क्लेशादिके कारण वतलाकर उनमें औरित कषाय कराते हैं। शरीरादिकको अशुचि वतलाकर वहाँ जुगुप्साकषाय कराते हैं, पुत्रादिकको धनादिकके याहक वतलाकर वहाँ द्वेप कराते हैं, तथा धनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण वतलाकर वहाँ अनिष्टबुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायोंसे विषयादिमें तीवराग दूर होनेसे उनके पापिक्रिया छूटकर धर्ममें प्रवृत्ति होतो है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिकसे इसलोकमें दारिद्रच, कष्ट दूर होते हैं, पुत्र-धनादिकको प्राप्ति होती है;
—इसप्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्मकार्योंमें लगाते हैं।

यहाँ प्रश्न है कि कोई कपाय छुड़ाकर कोई कपाय करानेका प्रयोजन स्था ?

समाधान: -- जैसे -- रोग तो धोतांग भी है और उबर भी है; परन्तु किसो-का घोतांगसे मरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको जबर होनेका उपाय करता है और जबर होनेके परचात् उसके जीनेकी बाद्या हो तब बादमें जबरको भी मिटानेका उपाय करता है। उसी प्रकार कथाय तो सभी हेय हैं, परन्तु किन्हीं जीवोंके कथायोंगे पाय-काम होता जाने वहाँ श्रीगृढ उनको पुण्यकामंके कारणभूत कथाय होनेका उपाय करते हैं, परचात् उसके सभी धमंबुद्धि हुई जानें, तब बादमें यह कथाय मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना।

तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर धर्ममें छनें बैसे बनेक युक्तियों हारा वर्णन करते हैं। वहीं छोकिक दृष्टान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायप्रप्रतिके दृष्टा समझाते हैं व कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहते हैं। जैसे—'भूक्तमुकावछो'में छहमीको कमलवासिनी कही व समुद्रमें विप और छहमी उत्पन्न हुआ उस अपेक्षा उसे विपकी भगिना कही है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरणादि झूठे भी है, परन्तु सब्चे प्रयोजनका पोपण करते हैं; इसिलये दोप नहीं है।

यहाँ कोई कहे कि—सूठका तो दोप लगता है ? उसका उत्तर:—यदि गूठ मी है और सच्चे प्रयोजनका पोपण करे तो उसे झूठ नहीं कहते। तथा सब मो है और झूठ प्रयोजनका पोपण करे तो वह झूठ ही है। अलंकार-युक्ति-नामादिकमें बचन व्यवसा झूठ-सच नहीं है, प्रयोजनको अपेक्षा झूठ-सच है। जैसे—मुच्छ घोमाधिहत नगरीको झूठ-सच नहीं है, प्रयोजनको अपेक्षा झूठ-सच है। जैसे—मुच्छ घोमाधिहत नगरीको इन्द्रपुरोके समान कहते हैं सो झूठ है, परन्तु दोमाके प्रयोजनका पोपण करता है, इस्विचे झूठ नहीं है। तथा "इस नगरीमें छत्रको ही दंढ है, अन्यत्र नहीं है"—ऐसा कहा सो झूठ है। अन्यत्रभी दण्ड देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ अन्यायवान पोड़े हैं और व्यायवान्तको दण्ड नहीं देते, ऐसे प्रयोजनका पोपण करता है, इसिच्ये झूठ नहीं है। तथा गृहस्पतिका नाम 'सुरगूठ' लिखा है व मंगलका नाम 'कुज' लिखा है सो ऐसे माम अन्यत्रत अपेक्षा हैं। इनका अध्यर्थ है सो झूठ हैं, परन्तु उदाह स्थाविक का स्थान कराना है नहीं, झजान सो प्रयोजन सच्चा है इसिच्ये होप नहीं है। जन्म स्थान है सी सूठ हैं, परन्तु उदाहरणादिकका सो श्रद्धान कराना है नहीं, झजान सो प्रयोजन सच्चा है इसिच्ये दोप नहीं है।

तथा चरणान्योगमें छमस्यकी बुद्धिगोचर स्यूलपनेकी अपेक्षासे लोकप्रवृतिकी मुह्यता सिहत उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मयनेकी अपेक्षा नहीं देते; क्योंकि उसका लाचरण नहीं हो सकता। यहाँ लाचरण करानेका प्रयोजन है। जैसे— वरावतीके त्रसहिंसाका त्याग कहा है और उसके सी-सेवनादि कियाबोंमें त्रसहिंसा होती है। यह भी जानता है कि-जिनवाणीमें यहाँ त्रस कहे हैं, परन्तु इसके त्रस मारनेका अभिप्राय नहीं है और छोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है; इसलिये उस अपेक्षा उसके त्रसिंहसाका त्याग है। तथा मुनिके स्थावरिंहसाका भी त्याग कहा है, परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते हैं वहाँ सर्वथा त्रसका भी सभाव नहीं है; क्योंकि त्रस जीवोंको भी अवगाहना इतनी छोटो होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो और उनको स्थिति पृथ्वी, जलादिमें ही है,-ऐसा मुनि जिनवाणी-से जानते हैं व कदाचित् अवधिज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परन्तु उनके प्रसादसे स्था-वर-त्रसिंहसाका अभिप्राय नहीं है। तथा लोकमें भूमि खोदना तथा अप्रासुक जलसे क्तिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है और स्थूल त्रस जीवोंकी पीड़ित करनेका नाम त्रसिंहसा है, उसे नहीं करते, इसिंहिये मुनिको सर्वथा हिंसाका त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य, स्तेय, अबह्म, परिग्रहका त्याग कहा है। केवल-ज्ञानके जावनेकी अपेक्षा तो असत्यवचनयोग बारहवें गुणस्थानपर्यंत कहा है, अदत्तकर्म-परमासु जादि पर द्रव्यका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपर्यंत है, वेदका उदय तववें गुणस्थान पर्यन्त है, अन्तरंग परिग्रह दसवें गुणस्थानपर्यन्त है, बाह्यपरिग्रह समवसरणादि केवली-के भी होता है, परन्तु (मुनिको) प्रमादसे पापरूप अभिप्राय नहीं है और लोकप्रवृत्तिमें जिन कियाओं द्वारा "यह सूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशोल सेवन करता है, परिग्रह रखता है"-इत्यादि नाम पाता है, वे कियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये वस-त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोंमें पंचेन्द्रियोंके विषयका त्याग कहा है, परन्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिटता नहीं है और विषयोंमें राग-हेप अवधा दूर हुआ हो तो यथाल्यात वारित्र होजाये सो हुआ नहीं है, परन्तु स्यूलरूपते विषयेच्छाका सभाव हुआ है और बाह्यविषयसामग्रो मिछावेकी प्रवृत्ति दूर हुई है इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानका। तथा प्रती जोद त्याग व आचरण करता है सो चरणानुयोगको पद्धति अनुसार व लोक-प्रवृत्तिके लनुसार त्याग करता है। जैसे-किसीने त्रसिंहसाका त्याग किया, वहाँ चरणानुयोगमें व छोकमें जिसे त्रसिंह्सा कहते हैं उसका त्याग किया है, केवछज्ञावादि हारा जो श्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसाका त्याग बनता ही नहीं। यहाँ जिस श्रसहिंगा-का त्याग किया, उसरूप मनका विकत्य न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बीलना सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो कायत त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है ऐसा जानना।

यहाँ प्रस्त है कि—करणानुयोगमें तो केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कयन है, वहाँ छठवें गुणस्थानमें सर्वथा वारह अविरतियोंका अनाय कहा, सो किस प्रकार कहा?

उत्तर: — अविरित भी योगकपायमें गामत थी, परन्तु वहाँ भी घरणान्योगकी अपेक्षा त्यागका अभाव उसहीका नाम अविरित कहा है, इसलिये यहाँ उनका अभाव है। मन अविरित्तका अभाव कहा, सो मुनिको मनके विकल्प होते हैं, परन्तु स्वेण्डा- चारी मनको पापरूप प्रवृत्तिके अभावसे मन अविरित्तका अभाव कहा है—ऐसा जानना।

तथा चरणानुयोगमें व्यवहार-छोक प्रवृत्तिको अपेदाा हो नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्वोको पात्र कहा तथा निष्यात्वीको अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके जनका श्रद्धान नहीं है वह सिध्यात्वी को कानता। वर्योक्ति दान देवा चरणानुयोगमें कहा है, इसिंख्ये परामानुयोगके ही सम्यक्त्व-सिध्यात्व प्रहण करना। करणानुयोगकी अपेदाा सम्यक्त्य-सिध्यात्व प्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गुणस्थानमें या और वही अन्तर्भूद्धवें पहिले गुणस्थानमें या और वही अन्तर्भूद्धवें पहिले गुणस्थानमें आयो, तो वहां दातार पात्र-अपात्रका कसे निर्णय कर सके ? तथा द्रध्यानुयोग को अपेद्धा सम्यक्त्व-सिध्यात्व प्रहण करने पर मुनिसंपमें द्रध्यक्तियो भी हैं और माव-लिगी भी हैं; सो प्रयम तो जनका ठीक (निर्णय) होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित् सम्यक्त्वोको किसी धिहा द्वारा ठीक (निर्णय) हो जाये और वह उसकी मिक्त न करे तो औरोंको संदाय होगा कि रमको मिक्त वर्षो नहीं की ?—इस प्रकार उसका मिष्यादृद्धियना प्रगट हो तब संपमें विरोध उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ ध्यवहार सम्यक्त्व-मिष्यादक्ती अपेद्धा कपन जानना।

यहाँ कोई प्रस्त करे—सम्यक्त्यी तो इव्यक्तिगोको अपनेते होनगुगतुकः मानता है, उसकी मत्ति कैसे करें ? समाधान:—व्यवहारधर्मका संाधन द्रव्यिलगोके बहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है, इसलिये जैसे—कोई धनवान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार आप सम्यक्त गुण सिहत है, परन्तु जो व्यवहारधर्ममें प्रधान हो उसे व्यवहारधर्मकी अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-अध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि यहाँ चरणानुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है; इसलिये उसीको तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार सहित चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान जानना।

अव, द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान कहते हैं:—

### [द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान]

जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण करते हैं; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने-का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं तथापि उनमें भेदकल्पना द्वारा व्यवहारसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेदोंका निरूपण करते हैं। तथा प्रतीति करानेके अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी युक्ति है, तथा वस्तुके अनुमान-प्रत्यिभज्ञानादिक करनेको हेतु-इष्टान्तादिक देते हैं; इस प्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेको उपदेश देते हैं। तथा यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करानेके अर्थ जोवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा निरूपण करते हैं; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-अजीवका निणंय करते हैं। तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आस्रवादिकका स्वरूप बतलाते हैं और वहां मुख्यरूपसे ज्ञान-वराग्यके कारण जो आत्मानुभवनादिक उनकी महिमा गाते हैं। तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय अध्यात्म उपदेशको प्रधानता हो, वहाँ व्यवहारधर्मका भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मानुभवका उपाय नहीं करते और वाह्य जियाकाण्डमें मग्न हैं, उनको वहाँसे उदास करके आत्मानुभवनादिमें लगानेको व्रत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनकी छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन अशुभमें लगानेका नहीं है। राहोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेच करते हैं।

यहाँ कोई कहे कि-अध्यातमशासमें पुण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये गुजो-पयोग हो तो मला ही है, न हो तो पुण्यमें लगो या पापमें लगो ?

उत्तर:—जैसे सूद्र जातिको वर्षेक्षा जाट, चांडाल समान कहे हैं, परन्तु घोडाल से जाट कुछ उत्तम है; वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है; उसी प्रकार कार कारणको वर्षेक्षा पुण्य-पाप समान हैं परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है; वह तीवकपायरूप है यह सन्दकपायरूप है; इस्टिंगे पुण्य छोड़कर पापमें लगना युक्त नहीं है—ऐसा जानना।

तया जो जोव जिनविम्ब भार्क बादि कार्योमं ही मान हैं उनको आरमश्रदानादि करानेको "देहमें देव हैं, मन्दिरमें नहीं"—इत्यादि उपदेश देते हैं। वहीं ऐवा
नहीं जान छेना कि—भक्ति छोड़कर मोजनादिकसे अपनेको मुस्री करना; मर्योकि उस
उपदेशका प्रयोजन पेसा नहीं है। इसी प्रकार अन्य व्यवहारको मुस्री करना; मर्योकि उस
उसे जानकर प्रमादी नहीं होना; ऐसा जानना कि—जो केवल व्यवहार सापनमें ही
मान हैं उनको निश्चयदि करानेके अर्थ व्यवहारको हीन वतलाया है। तथा उन्हीं
शाखोंमें सम्यादृष्टिके वियय-भोगादिकको बंधका कारण नहीं कहा, निजंराका कारण
कहा, परन्तु यहाँ मोगोंका उपादेयपना नहीं जान छेना। वहाँ सम्यादृष्टिको महिमा
वतलानेको जो तीववंधके कारण मोगादिक प्रसिद्ध थे उन भोगादिकके होनेपर भो
श्रद्धानशक्तिके वलसे मन्द बन्ध होने छमा उसे गिना नहीं और उसी बछसे निजंरा
विभीष होने लगी, इसलिये उपचारसे मोगोंको भी बन्धका कारण नहीं कहा, निजंराका
कारण कहा। विचार करनेपर मोग निजंराके कारण हों तो उन्हें छोड़कर सम्यादृष्टि
मुनिपदका ग्रहुण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना हो प्रयोक्त है कि—देतो,
सम्यवस्त्वकी महिमा! जिसके बलसे भोग भी अपने गुणको नहीं कर सकते हैं। इसी
प्रकार अन्य भी कथन हों तो उनका यथार्थमा जान छेना।

तथा द्रव्यानुयोगमें भी चरणानुयोगवत् ग्रहण-त्याग करानेका प्रयोजन हैं: इन-लिये छत्तस्यके गुद्धिगोचर परिणमोंको अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विभेष है कि—चरणानुयोगमें तो बाह्यक्रियाको मुख्यतासे वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोगमें आस-परिणामोंको मुख्यतासे निरूपण करते हैं, परन्तु करणानुयोगवत् सूत्मवर्णन नहीं करने। उसके उदाहरण देते हैं:—

उपयोगके सुम, अशुम, गुद-ऐसे बीन भेद कहे हैं, वहाँ वर्मानृरागरून परिणान वह, गुमोनवोग, पारानृरागरून व द्वेयरून गरियाम वह अनुमोनवोग और राजन्यस्तित

परिणाम वह गुद्धोपयोग—ऐसा कहा है; सो इस छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी अपेक्षा यह कथन है; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी अपेक्षा गुणस्थानादिमें संक्लेश-विशुद्ध परिणामोंको अपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है । करणानुयोग-में तो रागादि रहित गुद्धापयोग यथाख्यातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे स्वयमेव होगा; निचली अवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कैसे करे ? तथा द्रव्यानु-योगमें शुद्धोपयोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; इसिल्ये वहाँ छद्मस्य जिस कालमें वुद्धिगोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्यरूप परिणामोंको छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्योमें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म-रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता है इस अपेक्षा उसे गुद्धोपयोगो कहा है। इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्य-क्त्वादिक कहे, वह वुद्धिगोचर अपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंकी अपेक्षा गुणस्था-नादिमें सम्यक्तवादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । इसलिये द्रव्यानुयोगके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिसप्रकार यथाल्यातचारित्र होनेपर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली दशामें द्रव्यानुयोग अपेक्षासे तो कदाचित् णुढोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग अपेक्षासे सदाकाल कषाय अंशके सद्भावसे े गुद्धोपयोग नहीं है । इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना ।

तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तत्त्वादिकको असत्य वतलानेके अर्थ जनका निपेच करते हैं; वहाँ द्वेपवृद्धि नहीं जानना । उनको असत्य वतलाकर सत्य श्रद्धान करानेका प्रयोजन जानना । इसी प्रकार और भी अनेक प्रकारसे द्रव्यानुयोगमें व्याच्यानका विधान है । इस प्रकार चारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा । वहाँ किसी ग्रन्थमें एक अनुयोगकी, किसीमें दोको, किसीमें तोनको और किसीमें चारोंकी प्रधानता सहित व्याख्यान होता है; सो जहाँ जैसा समभव हो वहाँ वैसा समझ छैना ।

लव, इन अनुयोगोंमें कैसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं:--

## [ अनुयोगोंमें पद्धति विशेष ]

प्रयमानुयोगमें तो अलंकार शास्त्रको वा काव्यादि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकारादिसे मन रंजायमात होता है: सीधी बात कहनेसे रेसा जायोग अली

छमता जैवा अलंकारादि हुक्तिसहित कपनते उपयोग छमता है। तथा परोश कातको कुछ अधिकतापूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप मलोमीत मास्ति होता है। तथा करणानुयोगमें गणित आदि शाखोंको पढित मुस्य है, क्योंकि यहाँ द्रव्य-क्षेत्र-काल-मावके प्रयाणादिकका निरूपण करते हैं; सो गणित ग्रन्योंको लाम्नायरे उसका सुग्य जानपना होता है। तथा चरणानुयोगमें सुमायित वीतितार्खोंको पद्धित मुस्य है, क्योंकि वहाँ लाचरण कराना है, इसिल्ये लोकप्रशृतिके भनुसार नीतिमाग बनलाने पर वह आचरण कराना है, इसिल्ये लोकप्रशृतिके भनुसार नीतिमाग बनलाने पर वह आचरण कराना है। तथा द्रव्यानुयोगमें न्यायशासोंकी पद्धित मुस्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है और न्यायशासोंको करनेका मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगोंमें मुस्य पद्धित है। और भी अनेक पद्धित सहित व्याख्यान इनमें पाये जाते हैं।

यहीं कोई कहे-अलंकार, गणित, नीति, न्यायका ज्ञान तो पिटरोंकि होता हैं; तुज्छबुद्धि समझे नहीं, इसलिये सीघा कपन क्यों नहीं किया?

उत्तर:—शास हैं सो मुख्यरूपसे पण्डितों और चतुरोंके अभ्यास करने मोप्य है; यदि अलंकारादि आम्नाय सिंहत कथन हो तो उनका मन लगे; सपा जो सुच्छ-बुद्धि हैं उनको पण्डित समझा दें, और जो नहीं समझ सकें तो उन्हें मुँहसे सीघा ही कथन किंद्वे; परन्तु प्रन्योंमें सोधा कथन लिखनेसे विगेषपुद्धि जीव उनके अभ्यासमें विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिये अलंकारादि आम्नाय सिंहत कथन करते हैं। इस प्रकार इ चार अनुयोगोंका निरूपण किया।

तथा जनमतमें बहुत शास तो इन चारों अनुयोगोंमें गमित हैं। छपा व्याकरण, न्याय, छन्द, कोपादिक शास व वैदाक, ज्योतिष, मन्त्रादि शास भी जिनमतमें पाये जाते हैं। उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो—

[ व्याकरण न्यायादि शाखींका प्रयोजन ]

व्याकरण, न्यायादिकका अभ्यास होनेपर अनुयोगरूप गार्योका अभ्यास हो सकता है; इसलिये व्याकरणादि शास कहे हैं।

कोई कहे-भाषारूप सीमा निरूपण करते हो व्याकरणादिया का

उत्तर:--भाषा ता अपभारास्य अगुद्धवाणी है, देश-देशमें और-और है; वहीं महत्त्व पुरुष प्राव्होंने हिवो रचना केते करें? तथा व्याकरण-व्यावादि द्वारा चेशे यथार्य सूहम अर्थका निरूपण होता है वैसा सीधी भाषामें नहीं हो सकता, इसलिये व्याकरणादिकी आम्नायसे वर्णन किया है; सो अपनी बुद्धिक अनुसार थोड़ा-बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रोंका अभ्यास करना। तथा वैद्य-कादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व औषधादिकसे उपकार भी बने; अथवा जो जीव छौकिक कार्योमें अनुरक्त हैं वे वैद्यकादि चमत्कारसे जैनी होकर पश्चाद सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें—इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शास कहे हैं। यहाँ इतना है कि—ये भी जैनशास हैं ऐसा जानकर इनके अभ्यासमें बहुत नहीं छगना। यदि बहुत बुद्धिसे इनका सहज जानना हो और इनको जाननेसे अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना होओ; अनुयोगशास्त्रवत् ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं हैं; इसलिये इनके अभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है।

प्रक्त: - यदि ऐसा है तो गणधरादिकने इनकी रचना किसलिये की?

उत्तर:—पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित् अल्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े धनवाला उन वस्तुओंका संचय करे तो घन तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधरादिक कथंचित् अल्पकार्यकारी वैद्यकादि बालोंका भी संचय करते हैं, परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यासमें लगे तो दि तो वहाँ लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी बालोंका अभ्यास कैसे करे ? तथा जैसे—मंदरागी तो पुराणादिमें प्रृंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, परन्तु तीव्र रागी वैसे प्रृंगारादिका निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। उसी प्रकार मंदरागी गणधरादिक हैं वे वैद्यकादि बालोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; परन्तु तीव्र रागी उनके अभ्यासमें लग जायें तो रागादिक बढ़ाकर पापकर्मको बांधेंगे—ऐसा जानना। इस प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना।

अव, इनमें कोई दोप कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं:-

## [ पथमानुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण ]

कितने ही जीव कहते हैं—प्रथमानुयोगमें श्रृंगारादिक व संग्रामादिकका वहुत कथन करते हैं, उनके निमित्तसे रागादिक वढ़ जाते हैं, इसलिये ऐसा कथन नहीं करना या, व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं—कथा कहना हो तब तो

सभी अवस्याओंका कथन करना चाहिये; तथा यदि अलंकारादि द्वारा बड़ाकर कपन करते हैं सो पण्डितोंके वचन तो युक्ति सहित हो निकलते हैं।

और यदि तुम कहोंगे कि सम्बन्य मिलानेको सामान्य कपन किया होता, बढ़ाकर कथन किसलिये किया ?

उसका उत्तर यह है कि—परोध कपनको वड़ाकर कहे बिना उग्रका स्वरूप मासित नहीं होता । तथा पहले तो भोग-संप्रामादि इस प्रकार किये, पदचाव् सवका त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभो भासित होंगे जब बड़ाकर कपन किया जाये । तथा तुम कहते हो—उसके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं; सो जैसे कोई चैत्यालय वनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ घमंकायं करानेका है, और कोई पापो यहाँ पापकायं करे तो चैत्यालय वनवानेवालेका तो दोष नहीं है । उसी प्रकार श्री गप्ने पुराणादिमें श्रुंगारादिका वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है नहीं; धमंसे लगानेका प्रयोजन है; परन्तु कोई पापो धमं न करे और रागादिक हो बड़ाये तो श्री गुक्का क्या दोष है ?

यदि तु कहे कि — रागादिकका निमित्त हो ऐसा कपन ही नहीं करना था। जसका जत्तर यह है — सरागी जीवोंका मन केवल वैराग्यकपनमें नहीं लगता; इसलिये जिस प्रकार वालकको बतायेके आश्रयसे औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागीको भोगादि कपनके आश्रयसे धर्ममें रुचि कराते हैं।

मदि तु कहेगा-पेशा है तो विरागी पुरुषोंको तो ऐसे प्रन्योंका अम्यास करना

योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है—जिनके अन्तरंगमें रागभाव नहीं हैं, उनको शंगारादि कयन सुनने पर रागादि उत्पन्न हो नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ हवी प्रकार कपन करनेकी पद्धति है।

फिर तू कहेगा—जिनको ऋंगाराधिका कयत मुननेपर रागादि हो आये. उनी तो वैसा कयन मुनना योग्य नहीं है ?

उसका उत्तर यह है—जहाँ पमेहोका तो प्रयोजन है और जहाँ नहाँ पमेका पोपण करते हैं—ऐसे जैन पुराणादिकमें प्रसंगवन ज्यागरादिकका कपन किया है, उमें मुनकर भी जो बहुत रोगो हुआ, तो यह जन्मन कहाँ विरागो होगा ? वह तो पुराण मुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे हो करेगा जहाँ बहुत रागादि हाँ; इसिंग्दे उसको भी अन

पुराण सुननेसे थोड़ी-बहुत घर्मबुद्धि हो तो हो ! अन्य कार्योंसे तो यह कार्य भला ही है।

तथा कोई कहे—प्रथमानुयोगमें अन्य जीवोंकी कहानियाँ हैं, उनसे अपना प्रयोजन सघता है ?

उससे कहते हैं—जैसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर अपनेको भी कामका प्रेम वढ़ाता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषोंकी कथा सुनने पर अपनेको धर्मकी प्रोति विशेष होतो है; इसिंछिये प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है।

#### [ करणानुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव कहते हैं—करणानुयोगमें गुणस्थान, मार्गणादिकका व कमंत्रकृतियोंका कथन किया व त्रिलोकादिकका कथन किया; सो उन्हें जान लिया कि "यह इस प्रकार है", "यह इस प्रकार है" इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ ? या तो भक्ति करें, या व्रत-दानादि करें, या आत्मानुभवन करें—इससे अपना भला हो।

उससे कहते हैं—परमेश्वर तो वीतराग हैं; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं। भक्ति करनेसे कथाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता है। सो करणानुयोगके अभ्यासमें उससे भी अधिक मन्द कथाय हो सकती है, इसलिये इसका फल अति उत्तम होता है। तथा व्रत-दानादिक तो कथाय घटानेके बाह्यनिमित्तके साधन हैं और करणानुयोगका अभ्यास करनेपर वहां उपयोग लग जाये तब रागादिक दूर होते हैं सो यह अंतरंग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। यतादिक घरण करके अध्ययनादि करते हैं। तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परन्तु सामान्य अनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं, यहां करणानुयोगका अभ्यास हो तो उस विचारमें उपयोगको लगाता है। यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये यहां उपयोग लगाना। जीव—कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक करनेका प्रयोजन नहीं हैं, इसलिये रागादिक वढ़ते नहीं हैं; वोतराग होनेका प्रयोजन जहां-तहां प्रगट होता है, इसलिये रागादि पिटानेका कारण है।

यहाँ कोई कहे — कोई कथन तो पेसा हो है, परन्तु द्वीप-समुद्रादिकके योजना-दिका निरूपण किया उनमें क्या सिद्धि है ?

उत्तर:—उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट-अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये पूर्वोक्त सिद्धि होती है।

फिर वह कहता है—ऐसा है तो जिनसे पुछ प्रयोजन नहीं है ऐने पापापा-दिककों भी जानते हुऐ बहाँ इष्ट-अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिये यह भी कार्यकारी हुआ।

उत्तर:—सरागी जोव रागादि प्रयोजन विना किसीको जाननेका उपम नहीं करता; यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो बंतरंग रागादिकके अभिप्राययम यहीन उपयोगको छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वेष-समुद्रादिकको जानता है, गर् उपयोग लगाता है; तो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तया पापापादिक्से इस लोकका कोई प्रयोजन मासित होजाये तो रागादिक हो आते हैं और द्वेषादिक इस लोकका कोई प्रयोजन मासित होजाये तो रागादिक हो जाते हैं और द्वेषादिक इस लोक सम्बन्धों कार्य कुछ नहीं है इसल्ये रागादिकका कारण नहीं है। यदि स्वर्गादिकको रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धों होगा; उसका कारण पुण्यकों जाने तब पाप छोड़कर पुण्यमें प्रवर्ते इतना ही लाम होगा; तथा द्वोपादिकको जाननेपर यथावत् रचना मासित हो तब बन्यमतादिकका कहा झूठ मासित होनेसे सस्य स्वरानो हो और यथावत् रचना जाननेसे भ्रम मिटने पर उपयोगकी निमलता हो, इसलिये यह सम्यास कार्यकारी है।

तथा कितने ही कहते हैं—करणानुयोगमें कठिनता बहुत है, इसिंटिये उसके अम्यासमें सेद होता है ।

उत्तसे कहते हैं—मदि वस्तु शीघ्र जाननेमें आये तो वहाँ उपयोग उत्तराता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तुको बारम्बर जाननेका उत्साह नहीं होता, तब पापकाधींने उपयोग छम जाता है; इसिलये अपनी बुढि अनुसार किनतासे भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो हो न सके उसका वंभे करे ? तथा तू कहता है—सेद होता है। परन्तु प्रमादो रहनेमें तो धर्म है नहीं। प्रमादसे सुक्षी रह्ने वहाँ तो पाप हो होता है; इसिलये पर्मके अपं उद्धम करना ही योग्य है। ऐसा विचार करके करणानुयोगका अभ्यास करना।

#### [चरणाजुयोगमें दौषकल्पनाका निराकरण]

तया कितने ही जीव ऐसा कहते हैं—बरणानुयोगमें बाह्य करादि छापनतर उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है; अपने परिणाम निर्मेत होना पाहिये, बाह्ममें चाहे जीसे प्रवर्ती; इसलिये इस उपदेशसे पराह्युपा रहते हैं। उनसे कहते हैं—आत्मपरिणामोंके और बाह्यप्रवृक्तिके निमित्त-नैमितिक सम्बन्ध है; क्योंकि छद्मस्थके क्रियाएँ परिणाम पूर्वक होती हैं; कदाचित् विना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशतासे होती हैं; अपने वशसे उद्यम पूर्वक कार्य करें और कहें कि—'परिणाम इसक्प नहीं है," सो यह भ्रम हैं। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं; इसिलिये परिणाम मिटानेके अर्थ बाह्य वस्तुका निषेच करना समयसारादिमें कहा है; इसीलिये रागादिभाव घटनेपर अनुक्रमसे बाह्य ऐसे श्रावक—मुनिधमं होते हैं; अथवा इस प्रकार श्रावक—मुनिधमं अंगोकार करनेपर पाँचवें- छठवें आदि गुणस्थानोंमें रागादि घटनेपर परिणामोंकी प्राप्ति होती है—ऐसा विरूपण चरणानुयोगमें किया है। तथा यदि बाह्यसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वाधिद्धिवासी देव सम्यग्दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गुणस्थान होता है और गृहस्थ श्रावक मनुष्योंके पंचमगुणस्थान होता है, सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकरादिक गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें? इसिलिये यह नियम है कि—बाह्य संयमसाधन विना परिणाम निमंछ नहीं हो सकते; इसिलये वाह्य साधनका विधान जाननेके लिये चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य करना चाहिये।

## [ द्रव्यानुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण ]

तथा कितने ही जीव कहते हैं कि—द्रव्यानुयोगमें व्रत-संयमादि व्यवहार धर्मका हीनपना प्रगट किया है। सम्यग्दिष्ठिक विषय-भोगादिकको निर्जराका कारण कहा है—इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छन्द होकर पुण्य छोड़कर पापमें पवर्तेने, इसिछये इनका पढ़ना—सुनना योग्य नहीं है। उससे कहते हैं—जसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीतन्नुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्द होजाये तो विवेकी तो अध्यात्मग्रन्थोंका अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे कि—जिसे स्वच्छन्द होजा जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छन्द न हो उस प्रकार उपदेश है। तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें भी स्वच्छन्द होनेका प्रहां-तहां निषेध करते हैं, इसिछये जो भली भाँति उनको सुने वह तो स्वच्छन्द होता नहीं; परन्तु एक वात सुनकर अपने अभिमायसे कोई स्वच्छन्द हो तो ग्रन्थका तो दोष है नहीं, उस जीवहीका दोष है। तथा यदि झुठे दोषकी कल्पना करके अध्यात्मग्रात्रोंको पढ़ने-सुनने-का निषेध करें तो मोक्षमार्गका मूळ उपदेश तो वहाँ है; उसका निषेध करनेसे तो मोक्षमार्गका निषेध होता है। जसे—मेयवर्षा होनेपर बहुतसे जीवोंका कल्याण होता है और किसीको उल्टा नुकसान हो, तो उसकी सुख्यता करके मेयका तो निषेध नहीं करना; उसी प्रकार सभामें

अध्यातम उपदेश होनेपर बहुतसे जीवोंको मोसमांगकी प्राप्ति होती है. परन्तु कोई उन्हा पापमें मर्वेत, तो उसकी मुख्यता करके अध्यातम शाखोंका तो निषेष नहीं करना । नया अध्यातमग्रत्योंसे कोई स्वच्छन्द हो, सो वह तो पहछे मो मिष्यारिष्ट या, अह मी मिष्यारिष्ट हि ही रहा । इतना हो मुक्सान होगा कि मुगति न होकर दुगति होगी; परन्तु अध्यात्म उपदेश न होनेपर बहुत जीवोंक मोसमांगकी प्राप्तिका अभाव होता है, और उनमें बहुत जीवोंका चहुत मुक्ति क्षेत्र । न

तया कितने ही जीव कहते हैं कि—प्रव्यानुयोगस्य अध्यातम उपदेन है वह उत्कृष्ट हैं; सो उच्चद्शाकी प्राप्त हों उनको कार्यकार्य हैं; निचनी द्वावानीको प्रव-संयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है।

उनसे कहते हैं—जिनमतमें नो यह परिपाटी है कि परछे सम्पक्त होता है कित वह होते हैं, वह सम्पक्त स्व-परका श्रद्धान होनेपर होता है भीर वह श्रद्धान द्रश्यानुयोगका अध्यास करके पर होता है; इसिल्ये श्रथम द्रश्यानुयोगके अनुमार श्रद्धान करके पर होता है; इसिल्ये श्रथम द्रश्यानुयोगके अनुमार श्रद्धान करके मन्परिष्ट हो, पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार व्रवादिक धारण करके वर्ती हो।—एनप्रकार व्राग्यक्षमें वो निचली द्यामें ही द्रश्यानुयोग कार्यकारि है; गीणक्ष्यसे जिसे मोधमार्गकी माति होती न जानें उसे पहले किसी व्यवादिकका उपदेश देते हैं; इसिल्ये केवी द्याक्षलोंको अध्यासम्अध्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली द्यावालोंको वर्ग से पराहसुख होना योग्य नहीं है।

तथा यदि कहोंगे कि-कैचे उपदेशका स्वरूप नियनो दशायालोंको मामिन नहीं होता।

उसका उत्तर यह है— और तो अनेक प्रकारकी चतुर्राष्ट्र नार्ने और वर्ष मूर्विपना मगट करें, वह योग्प नहीं है। अक्ष्यास करनेसे स्वरूप भदीसीत मामित्र होता है, अपनी पृद्धि अनुसार योड़ा-चहुन मामित हो, परन्त मर्ग्या निरयमो होनेसा योषण करें वह तो जिनमार्ग्का डेपी होना है।

तथा यदि यहाँमे कि यह काल निरुष्ट है, इसलिये उत्हरू भव्यात्म उपदेशकी सुख्यता नहीं करना।

वी उनसे कहते हैं—यह काल साक्षात् मोस न होनेकी प्रवेश निहर है, भारतातुन भवनादिक द्वारा सम्यवस्वादिक होना इस कालमें मना नहीं हैं: उसलिपे भारतातुनकरादिक के सर्थ दुम्पानुयोगका स्वरंप अस्पास करना । वही अरुपादुक्षें ( मीसपाहुक्षें ) करण अज्ञ वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाऊण जंति सुरहीए। होयंतियदेवतं तत्य चुआ णिन्वुदिं जंति॥ ७७॥

अर्थ:—आज भी त्रिरत्नसे शुद्ध जीव आत्माको ध्याकर स्वर्ग लोकको प्राप्त होते हैं व लोकान्तिकमें देवपना पाप्त करते हैं; वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। \*बहुरि....। इसलिये इस कालमें भी द्रव्यानुयोगका उपदेश मुख्य चाहिये।

कोई कहता है—द्रव्यानुयोगमें अध्यातम शास्त्र हैं, वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिकका उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझमें भी शीघ्र आता है, परन्तु द्रव्य-गुण-पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिकका व अन्यमतके कहे तत्त्वादिकके निराकरणका कथन किया, सो उनके अभ्याससे विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जाननेमें आते हैं; इसलिये उनका अभ्यास नहीं करना।

उनसे कहते हैं—सामान्य जाननेसे विशेष जानना वळवान् है। ज्यों-ज्यों विशेष है त्यों-त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं; इसलिये उस अभ्यासमें पवर्तना योग्य है।—इसप्रकार चारों अनुयोगोंमें दोष फल्पना करके अभ्याससे पराङ्गुख होना योग्य नहीं है।

[ व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंके अभ्यासके सम्बन्धमें ]

तथा व्याकरण-न्यायादिक शास्त हैं, उनका भी थोड़ा-बहुत अभ्यास करना; क्योंकि उनके ज्ञान विना बड़े शास्तोंका अर्थ भासित नहीं होता। तथा वस्तुका स्वरूप भो इनकी पद्धित जानने पर जैसा भासित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भासित वहीं होता; इसलिये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परन्तु इन्होंमें फॅन नहीं जाना; इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रोंके अभ्यासमें प्रवर्तना। तथा वैद्यकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्षमार्गमें कुछ प्रयोजन ही नहीं है; इसलिये किसी व्यवहारधमंके अभिप्रायसे विना खेदके इनका अभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, पापरूप नहीं प्रवर्तना; और इनका अभ्यास न हो तो मत होओ, कुछ बिगाड़ नहीं है। इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना।

<sup>\*</sup> यहाँ 'बहुरि' के आगे २-४ पंक्तियोंका स्थान खरहा प्रतिमें छोड़ा गया है, जिससे ज्ञात है कि-पश्चित प्रवर्ष श्री टोडरमहेजी वहाँ कुछ और भी छिखना साहते थे, किन्तु सिख नहीं सके।

#### [ अपेसा हानके अभावसे आगममें दिखायी देनेवाछें परस्पर विरोधका निराकरण ]

अव, पाहोंमें अपेकादिकको न जानचे परस्पर विरोप मानित होता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रयमादि अनुपोगोंको आम्नायके अनुपार यहाँ विवयकार कथन किया हो, वहाँ उसप्रकार जान लेना; अंन्य अनुपोगके कथनको प्रत्य अनुपोगके कथनको प्रत्य अनुपोगके कथनको अन्य अनुपोगके कथनको अन्य अनुपोगके कथनको अन्य जानकर सन्देह नहीं करना। जैसे—कहीं तो निर्मल सम्पर्धिके ही शंका, कांका, विचिकित्साका अभाव कहा, कहीं प्रयक्त आठवें गृगस्यान पर्यन्त, लोगका सस्वें पर्यन्त, जुगुसाका आठवें पर्यन्त उदय कहा, वहीं विरुद्ध नहीं जानना। मन्पर्धिके अद्धानपूर्वक तीव शंकादिकका अभाव हुआ है अथवा पुरुपतः सम्पर्धि रांकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानुयोगमें सम्पर्धिके शंकादिकका अभाव कहा है; परन्तु पूक्षशिक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गृगस्यान—पर्यन्त पाया जाता है; इसिंचिये करणानुयोगमें वहाँ तक उनका सदमाव कहा है, यह जानना अपवा अन्यो सहित्रे समझ लेना।

तथा एक ही अनुयोगमें विवक्षावद्य अनेकरूप कपन करते हैं। जैते—करणानुयोगमें प्रमादोंका सातवें गुणस्थानमें अमाव कहा, वहाँ क्यायादिक प्रमादके भेद करे;
तथा वहाँ क्यायादिकका सनुभाव दसवें आदि गुणस्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं
जानना; वर्षोंकि यहाँ प्रमादोंमें तो जिन शुमाशुममावोंके अभिन्नाय सिहत क्यायादिक
होते हैं उनका ग्रहण हैं; और सातवें गुणस्थानमें ऐसा अभिन्नाय दूर हुआ है, दर्धात्र्य
जनका वहाँ अभाव कहा है। तथा सूरुमादिमावोंको अपेसा उन्होंका दमवें सादि
गुणस्थान पर्यन्त सद्माव कहा है। तथा चरणानुयोगमें घोरी, परश्री आदि शब्द पर्यानका
त्याग पहलो प्रतिमामें कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरो प्रतिमामें कहा है, वहाँ
विरुद्ध नहीं जानना; वर्धोंक सप्तव्यसनमें तो घोरो आदि कार्य ऐसे परि बाद त्याग
करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्य धमेंसे विरुद्ध होते हैं व किचित्र छोर्डनिय होते हैं—
ऐसा अर्थ जानना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तया नावा मावोंको सापेसतास एक हो मावका अन्य-अन्य प्रकारते जिल्लाक करते हैं। जैसे---कहीं तो महाबतादिकको चारित्रके भेद कहा, कही महाबतादि मी द्रव्यालगीको असंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सम्यग्ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र हैं और अज्ञानपूर्वक व्रतादिक होनेपर भी असंयमी ही है। तथा जिसप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है और वारह प्रकारके तपोंमें भा विनय कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं हैं उनकी भी विनय करके घम मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धम पद्धतिसे जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। तथा जिसप्रकार कहीं तो अभिमानकी निन्दा की, और कहीं प्रशंसा को वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि मान क्यायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके अर्थ विनयादि न करे, वह अभिमान तो निद्य ही हैं और निलोंभपनेसे दोनता आदि न करे वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे—कहीं चनुराईको निन्दा को, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि माया क्यायसे किसीको ठगनेके अर्थ चनुराई करें वह तो निद्य ही है और विवेक सहित यथा सम्भव कार्य करनेमें जो चनुराई हो वह क्लाव्य हो है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तया एक ही भावको कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्दा की हो योर कहीं उससे हीन भावको अपेक्षासे प्रशंसा की हो वहां विरुद्ध नहीं जानना। जैसे— किसी शुभिक्रयाको जहां निन्दा की हो, वहां तो उससे ऊँची शुभिक्रया व शुद्धभावकी अपेक्षा जानना, और जहां प्रशंसा को हो वहां उससे नीची क्रिया व अशुभिक्रयाकी अपेक्षा जानना।—इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तया इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा से निन्दा की हो वहाँ सर्वथा निन्दा नहीं जानना और किसोकी नीचे जीवकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो, तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुण-दोष जान लेना। इसीप्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किये हों उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना।

तया शाखमें एक हो शब्दका कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है; वहां प्रकरण पित्वानकर उसका सम्भवित अर्थ जानना। जैसे—मोक्षमार्गमें सम्यादर्शन कहा, वहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है और उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दका अर्थ वस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहणमात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म और वादरका अर्थ—वस्तुओंके प्रमाणादिक कथनमें छोडे प्रमाणसहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बढ़े प्रमाणसहित हो उसका नाम वादर—ऐसा होता है। तथा पुदुगल स्कंपादिक कथनमें इन्द्रियग्रम्य व हो वह सूक्ष्म,

कौर इन्द्रियगम्य हो वह वादर-ऐसा वयं है। जीवादिक के कमनमें ऋि बादिक निमित्त विना स्वयमेव न रके उसका नाम सूक्ष्म और रके उसका नाम बादर—ऐसा अयं है। विद्यादिक कथनमें महीनका नाम सूक्ष्म और मोठेका नाम बादर—ऐसा अयं है। विद्यादिक कथनमें महीनका नाम सूक्ष्म और मोठेका नाम बादर—ऐसा अयं है। तया प्रत्यक्ष सब्दका अयं छोकव्यवहारमें तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाण भेदोंमें स्पष्ट प्रतिमासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुमवनादिमें अपनेमें अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे—मिच्यादृष्टिके अज्ञान कहा, वहाँ सर्वेषा ज्ञानका अभाव नहीं जानना, सम्यन्ज्ञानके अभावसे अज्ञान कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा सब्दका अयं जहाँ देवादिकके उदीरणा नहीं कही वहाँ तो अन्य निमित्तसे मरण हो उसका नाम उदीरणा है, और दस करणोंके कथनमें उदीरणाकरण देवादुके भी कहा है, वहाँ उपरक्ष नियेकोंका द्रव्य उदयावछीमें दिया जाये उसका नाम उदीरणा है। इसीप्रकार अन्यत्र ययासम्मव अयं जानना।

तथा एक ही शब्दके पूर्व शब्द जोड़नेसे अनैक प्रकार अर्थ होते हैं व उसी धन्दके अनेक अर्थ हैं; वहाँ जैसा सम्भव हो वैसा अर्थ जानना । जैसे~'बोते' उसका नाम 'जिन' है; परन्तु धर्म पद्धतिमें कर्म शत्रुको जीते उसका नाम 'जिन' जानना। यहाँ कमें रात्र शब्दको पहले जोड़नेसे जो अयं होता है वह प्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे 'प्राण घारण करे' उसका नाम 'जोव' है। जहाँ जीवन-मरणका ध्यवहार अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इन्द्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है; तथा द्रव्यादिकका निदचय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्यप्राणको धारण करे वह जीव है। तया भैसे समय पान्दके अनेक अर्थ हैं वहाँ आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्यका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शाखका नाम समय है, मतका नाम समय है। इसप्रकार अनेक अर्थोमें जैसा जहाँ सम्भव हो वैसा अर्थ वहाँ जान छेना। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूदि अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहां रूदि अपेक्षा नामादिक लिसे हों वहाँ उनका शब्दार्य ग्रहण नहीं करना; परन्तु उसका जो स्विस्य अर्प हो पही ग्रहण करना । जैसे - सम्यक्त्वादिकी धर्म कहा वहाँ तो यह जीवकी उत्तम स्थानमें धारण करता है इसलिये इसका नाम साम है, तथा धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा वही रूढ़ि नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तु इस नामको पारक एक घरनु है पिसा अर्थ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। तथा वहीं शब्दका सी सर्पे होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परन्तु वहाँ जो प्रयोजनमूट अप हो वह पहन करना । जैसे - कहीं किसीका लभाव कहा हो, और वहाँ किवित सहभाव पाना जाने

तो वहाँ सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना; किंचित् सद्भावको न गिनकर अभाव कहा है—ऐसा अर्थ जानना। सम्यग्दृष्टिके रागादिकका अभाव कहा, वहाँ इसीप्रकार अर्थ जानना। तथा नोकषायका अर्थ तो यह है कि "कषायका निषेध," परन्तु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना; यहाँ तो कोषादि समान यह कषाय नहीं हैं. किंचित् कषाय हैं, इसिंछये नोकषाय हैं—ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा जैसे कहीं किसी युक्तिसे कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। क्षिसमयसार-कल्लामें यह कहा है कि—"घोबोके दृष्टान्तवत् परभावके त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिको प्राप्त वहीं हुई तावत् यह अनुभूति प्रगट हुई;" सो यहाँ यह प्रयोजन है कि परभावका त्याग होते ही अनुभूति प्रगट होती है। लोकमें किसीके आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहाँ ऐसा कहते हैं कि—"यह आया ही नहीं और यह कार्य हो गया।" ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वहीं नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानाणंवमें ऐसा कहा है—"इस कालमें दो—तीन सत्पुरुष हैं; भ" सो नियमसे इतने ही नहीं है, परन्तु यहाँ "थोड़े हैं" ऐसा प्रयोजन जानना। इसीप्रकार अन्यत्र जानना। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दोंके अर्थ होते हैं, उनको यथासम्भव जानना; विपरीत अर्थ नहीं जानना।

तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगोकार करना। जैसे—वैद्यक शास्त्रोंमें अनेक औषधियाँ कही हैं, उनको जाने, परन्तु ग्रहण उन्हींका करे, जिनसे अपना रोग दूर हो। अपनेको शीतका रोग हो तो उष्ण और्याधका ही ग्रहण करे, शोतल औषधिका ग्रहण न करे, यह औषधि औरोंको कार्यकारी है ऐसा जाने। उसीप्रकार जैनशास्त्रोंमें अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परन्तु ग्रहण

<sup>\*</sup> अवतरित न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागृहण्टान्तहृष्टिः । झिटिति सकलभावेरन्यदीयैविमुक्ता, स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविवभूव ॥

<sup>(</sup>जीवाजीव अ० कलश-२९)

<sup>×</sup> दुः प्रज्ञावललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशयाः । विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ॥ आनन्दामृतसिन्युशीकरचयैनिर्वाप्य जन्मज्वरं ।

ये मुक्तेवंदनेन्दुवोक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४॥

<sup>(-</sup>ज्ञानार्णव, पृ० ८८)

उसीका करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाये। अपनेको जो विकार हो उसका निषेष करनेवाले उपदेशको ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेशको ग्रहण न करे; ग्रह उपदेश औरोंको कार्यकारी है ऐसा जाने । यहाँ उदाहरण कहते हैं:--जेसे शासोंने कहाँ निरचयपोपक उपदेश है, कहीं व्यवहारपोपक उपदेश है। यहाँ वरनेको स्पवहारका आधिनय हो तो निश्चयपोपक उपदेशका ग्रहण करके ययावत् प्रवर्ते, बोर वपनेशो निश्चयका आधिवय हो तो व्यवहारपोपक उपदेशका ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते । सपा पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण आत्मज्ञानसे भष्ट हो रहा पा, परचात् व्यवहार चपदेशहीकी मुख्यता करके आत्मज्ञानका उद्यम न करे, अववा पहले तो निरचमधदानके कारण वैराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात् निश्चम उपदेशहोकी मुख्यता करके विषय-कषायका पोषण करता है। इसप्रकार विषरीत उपदेश ग्रहण करनेसे पुरा ही होता है। तथा जैसे आत्मानुशासनमें ऐसा कहा है कि-"तू गुणवान होकर दोप क्यों लगाता है ? दोपवान होना या तो दोपमय ही क्यों नहीं हुआ ? \*" सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोप लगता हो वहाँ वह दोप दूर करनेके लिये उस उपदेशको अंगीकार करना । तथा आप तो दोपवान है और इस उपदेशका प्रहण करके गुणवान पुरुषोंको नीचा दिखलाये तो बुरा ही होगा । सर्वदोषमय होनेसे सो किचिय दोपरूप होना बुरा नहीं है; इसलिये तुससे तो वह भला है। तथा यहाँ यह बहा कि-"तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ ? " सो यह तो तर्क किया है; कहीं सर्वदोषमय होनेने अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवानको किचित् दोप होनेपर भी निन्दा है तो सर्व दोप रहित तो सिद्ध हैं; निचली दशामें तो कोई गुण, कोई दोप होता ही है।

यहाँ कोई कहे--ऐसा है तो - "मुनिलिंग घारण करके किपित परिग्रह रो। यह भी निगोद जाता है" +ऐसा पट्पाहुटमें कैसे कहा है ?

हे चन्द्रम: क्रिमिति हाम्स्तनवानमूह्त्वे तहात् भवेः किमिति सम्मय एव नाष्ट्रः ।
 कि वयोह्नत्वा मलमसं तव घोषण्याः स्वभावप्रानु तथा सति नाइति हृद्यः ॥ १४०॥

जह जायरुवसिसी तिन्युमितिसं च गहिर हसेगु ।
 जह लेह अपवृद्धमें तसी पुण बाद विम्मोनं ।। १८ ।।
 (श्वरपृष्ठ)

उत्तर:--ऊँची पदवी घारण करके उस पदमें सम्भवित वहीं हैं ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेसे महादोष लगता है, और नोचो पदवीमें वहाँ सम्भवित ऐसे गुण-दोष हों तो हों, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य चहीं है ऐसा जातना ।

तथा 'उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला 'में कहा है--" आज्ञानुसार उपदेश देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भण्डार है; 👋 परन्तु यह उपदेश वक्ताको ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता कोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित् वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश

दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

तथा जैसे — किसीको अति शीतांग रोग हो उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औपिषयां कही हैं; उत औषियोंको जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुःख ही पायेगा। उसीप्रकार किसीके किसी कार्यकी अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेषका अति खींचकर उपदेश दिया हो; उसे जिसके उस कार्यकी मुख्यता न हो व थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। यहाँ उदाहरण—जैसे किसीके शास्त्राभ्यासकी अति मुख्यता है और आत्मानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत षास्त्राभ्यासका निषेघ किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है व थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेशसे शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभवमें उपयोग न रहे तब उसका तो बुरा ही होगा। तथा जैसे किसीके यज्ञ-स्नानादि द्वारा हिंसासे धर्म माननेकी मुख्यता है, उसके अर्थ-" यदि पृथ्वी उलट जाये तब भी हिंसा करनेसे पुण्यफल नहीं होता;"-ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित् हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कार्य छोड़ दे

तथा जैसे कोई ओषि गुणकारी है; परन्तु अपनेको जब तक उस औषिधसे हित हो तब तक उसका ग्रहण करे; यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधिका सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसीप्रकार कोई धर्म कार्य है, परन्तु अपनेको जब

और हिंसा रहित सामायिकादि घर्ममें उपयोग लगे वहीं तब उसका तो बुरा ही होगा।

× रोसोवि लमाकोसो सुत्तं भासत जस्सणधणस्य । उत्मुत्तेण खमाविय दोस महामोह आवासो ॥ १४॥ तक उस धर्म कार्यसे हित हो तवतक उसका प्रहण करें; यदि उस दशा होनेपर निमणी दशा सम्बन्धी धर्मके सेवनमें लगे तो उल्टा विकार हो होगा । यहाँ उदाहरण—जैने पाप मिटानेके अर्थ प्रतिकमणादि धर्मकार्य कहे हैं, परन्तु आत्मानुमव होनेपर प्रतिक्रमणादिका विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; इसीते 'समयसार'में प्रतिवमणादिका विवास कहा है। तथा जैसे अप्रतीको करने योग्य प्रमावनादि धर्मकार्य वहे हैं, उन्हें बती होकर करे तो पाप ही बांधेगा। व्यापारादि आरम्म छोड़कर चैत्यालयादि कार्योस अधिकारी हो यह कैसे बनेगा?—इसीप्रकार अन्यत्र भी जानना।

तथा जैसे—पाकादिक श्रीपीधर्मी पुष्टिकारी हैं, परन्तु जबरबाद उन्हें प्रहुप करे तो महादोप उत्पन्न हो; उसीप्रकार ऊँचा धर्म बहुत भला है, परन्तु अपने विकार-भाव दूर व हों और ऊँचे धर्मका ग्रहण करे तो महान दोप उत्पन्न होगा। गहीं उदाहरण—जैसे अपना अधुभ विकार मी नहीं छूटा हो और निर्विकत्स दर्शाको अंगीकार करे तो उत्टा विकार बढ़ेगा; तथा भोजनादि विषयोंमें शासक्त हो और शारम्म-त्यागादि धर्मको अंगीकार करे तो दोप हो उत्पन्न होगा। तथा जैसे ध्यापारादि करवेका विकार तो छूठे वहीं और त्यापके भेषहप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

इसीप्रकार और भी सच्चे विचारसे उपदेशको ययापं जानकर अंगोकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहीं; अपनेको सम्प्रमान होनेपर स्वयं ही को यथापं भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अपं पुगवर् नहीं कहें जाते; इसिल्ये उपदेश तो एक हो अयंको मुस्यतासहित होता है। तथा अिय अयंका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसीको मुस्यता है; दूसरे अयंको वहीं मुस्यता करे तो दोनों उपदेश हद नहीं होंगे; इसिल्ये उपदेशमें एक अयंको इट करे, परन्तु सर्वे जिनसकता चिह्न स्यादुवाद है, और "स्यात्" पदका अयं कर्यांच्या है; इसिल्ये जो उपदेश हो उसे संयंग नहीं जान लेता। उपदेशक अयंको जानकर वहाँ इतना विचार करना कि— यह उपदेश किसप्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जोवको कार्यकारी है?— इत्यादि विचार करने उसका यथायं अयं यहण करे, परचात अपनी दशा देगे, यो उपदेश जिसप्रकार अपनेको कार्यकारी हो उसे उसीप्रकार आप अंगोकार कर भीर को उपदेश जानने सीम्य ही हो, तो उसे यसायं जान ले। इसप्रकार उपदेशके प्राप्त करें। जानने सीम्य ही हो, तो उसे यसायं जान ले। इसप्रकार उपदेशके प्राप्त करें।

यहीं कोई कहं-यो तुच्छयुद्धि इतना विचार न कर सके बहु क्या करें

उत्तर:—जैसे व्यापारी अपनी वृद्धिके अनुसार जिसमें समझे सी थोड़ा या वहुत व्यापार करे, परन्तु नफा-नुकसानका ज्ञान तो अवश्य होना चाहिये। उसीप्रकार विवेकी अपनी वृद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या वहुत उपदेशको ग्रहण करे, परन्तु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है—इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिये। सो कार्य तो इतना है कि—यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घटाना। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो, तो प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिये। जिसमें अपने हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका अर्थ समझना योग्य नहीं है।—इस प्रकार स्याद्धाददृष्ट सहित जैनशास्त्रोंका अभ्यास करनेसे अपना कल्याण होता है।

यहाँ कोई प्रश्न करे—जहाँ अन्य-अन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्यादुवाद संभव है; परन्तु एक ही प्रकारसे शास्त्रमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें? जैसे प्रयमानुयोगमें एक तीर्थंकरके साथ हजारों मोक्ष गये वतलाये हैं; करणानुयोगमें छह महोना आठ समयमें छह सौ आठ जीव मोक्ष जाते हैं—ऐसा नियम कहा है। प्रयमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि—देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्यायमें उत्पन्न होते हैं। करणानुयोगमें देवकी आयु सागरोप्रमाण और देवांगनाकी आयु पल्योप्रमाण कही है। इत्यादि विधि कैसे मिलती है?

उत्तर:—करणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, और अन्य अन्योगमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसिलये करणानुयोगका कथन तो जिसप्रकार किया है उसीप्रकार है; औरोंके कथनकी जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्यंकरके साथ मोक्ष गये वतलाये, वहां यह जानना कि—एक ही कालमें इतने मोक्ष नहीं गये हैं, परन्तु जहां तीर्थंकर गमनादि किया मिटाकर स्थिर हुए, वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे-पीछे मोक्ष गये। इसप्रकार प्रथमानुयोग और करणानुयोगका विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाने चयकर बोचमें अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे साथ मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुए, इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दूर होता है। इसीप्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना।

फिर प्रश्न है कि—इस प्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विवि मिलती है, परन्तु कहीं नेमिनाय स्वामीका सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें जग्म कहा, तथा रावचन्द्रा-

दिककी कया अन्य-अन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि । एकेन्द्रियदिको कही मामादक गणस्थान लिखा, कही नहीं लिखा, इत्यादि इन कथनोंको विधि किमप्रकार मिलेगो ?

उत्तर:—इसप्रकार विरोध सिंहत कयन कालशेषने हुए हैं। इन कालने प्रत्यक्षज्ञानी व यहुश्रुतींका तो अभाव हुआ और अन्यवृद्धि प्रस्य करनेके अधिकारो हुए उनको अभावे कोई अर्थ अन्यया भातित हुआ उत्तको ऐमे जिला; अयदा इन कालमें कितते ही जैनमतमें भी कथायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यया कथन लिखे हैं। इसीप्रकार अन्यया कथन हुए, इमिल्ये जैनशाहोंमें विरोध भातित होने लगा। जहीं विरोध भातित हो वहाँ इतना करना कि यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं हो विचार करके बहुत आमाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं हो विचार करके बहुत आमाणिक हैं वा यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाणिक हैं हो ते विचार करके बहुत आमाणिक हैं कि वार करने वाल करनेवाले हुए अवायायिकोंका कहा हुआ कथन परम्परा आम्याये निल्ले उन कथनको प्रमाण करना। इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-अन्यका निर्णय न हो सके तो "जैसे केवलोको भातित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं" ऐमा मान लेता; वर्षोकि देगदिक व वस्तोंको निर्णार हुआ विचा तो मोक्षमार्ग होता नहाँ है। उनका तो निर्णार भी हो मकता है. इमिल्ये कोई जनका स्वरूप विकाद कहे तो आग्होंको भातित हो आयेगा। तथा अन्य कपनका निर्णार न हो या संश्वायित रही, या अन्यया भी जानवना हो जाये और केवलोका कहा प्रमाण है—ऐसा अद्धान रहे, तो मोक्षमार्गमें विघन नहीं है, ऐसा जानता।

यहीं कोई तर्क करे कि—जैसे नानाप्रकारके गयन जिनमतमें महे हैं येसे अन्यमतमें भी कथन पाये जाते हैं। सो अपने मतके कथनका तो तुमने जिम-निगयकार स्थापन किया और अन्यमतमें ऐसे कथनको तुम दोप छगाते हो; यह हो युन्हें राग-देप है।

समाधान:—कयन तो नानाप्रकारके हों और एक हो प्रवीवनका गोपन करें, ही कोई दोप है नहीं, परन्तु कहीं किसी प्रयोजनका ओर करों किसी उपोजनका भोपन करें तो दोप ही है। अब, जिनमनमें तो एक सागादि मिटानेका भोपन कहीं वहुत सागादि छुड़ाकर पोटे रागादि करानेके प्रयोजनका गोपन निया है, करी सर्वे रागादि छुड़ाकर पोटे रागादि करानेके प्रयोजनका गोपन निया है, करी सर्वे रागादि वडानेका प्रयोजन करी सर्वे रागादि मिटानेके प्रयोजनका पोपन किया है, परन्तु रागादि बडानेका प्रयोजन करी सही है, इसलिये जिनमतरा सर्वे कपन निर्मेण है। और क्रायनमें करी रागादि मिटानेके प्रयोजन सहित कपन करते हैं, कही रागादि बानेके प्रयोजन सहित कपन करते हैं, कही रागादि बानेक प्रयोजन स्वाव करते हैं, कही रागादि बानेक प्रयोजन स्वाव स्वाव करते हैं, कही रागादि बानेक प्रयोजन स्वाव स्वाव करते हैं, कही रागादि बानेक प्रयोजन स्वाव स्वाव

कथन सदोष है। लोकमें भी एक प्रयोजनका पोषण करनेवाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है और अन्य-अन्य प्रयोजनका पोषण करनेवालो बात करे उसे वावला कहते हैं। तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्न अपेक्षा सहित हैं वहाँ दोष नहीं है। अन्यमतमें एक ही अपेक्षा सहित अन्य-अन्य कथन करते हैं वहाँ दोष है। जैसे—जिनदेवके वीतरागभाव है और समवसरणादि विभूति भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समवसरणादि विभूतिको रचना इन्द्रादिक करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं; इसलिये दोनों बातें सम्भवित हैं। और

हैं, इसीप्रकार अन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते हैं इसिलये अन्यमतका

कोघादिभाव निरूपित करते हैं; सो एक आत्माको ही वीतरागपना और काम-कोघादि भाव कैसे सम्भवित हैं? इसीप्रकार अन्यत्र जानना।

अन्यमतमें ईश्वरको साक्षीभूत वीतराग भो कहते हैं तथा उसोके द्वारा किये गये काम-

तथा कालदोषसे जिनमतमें एक हो प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो
यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका अतिशय
इतना है कि—प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुरमें, कहीं
द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भो हो, परन्तु नगरमें जन्म
होना प्रमाणविरुद्ध नहीं है; आज भी होते दिखायी देते हैं।

तथा अन्यमतमें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ बतलाते हैं, परन्तु उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं, ''पुत्र विना गित नहीं होती '' सो दोनों सच्चे कैसे हों ? ऐसे कथन वहाँ बहुत पाये जाते हैं। तथा उनमें प्रमाणविरुद्ध कथन पाये जाते हैं। जैसे—''मुखमें वीर्यं गिरचेसे मछलीके पुत्र हुआ,'' सो ऐसा इसकालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, और अनुमानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं। यदि यहाँ

सर्वज्ञादिककी भूल मानें तो वे कैसे भूलेंगे ? और विरुद्ध कथन माननेमें नहीं आता; इसिलये उनके मतमें दोप ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है।

वहाँ प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना। पहले इसका अभ्यास करना, फिर इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परन्तु अपने परिणामोंकी अवस्था देखकर जिसके अभ्याससे अपनी घर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शासका वस्यास करे, कमी किसी धासका वस्यास करे। तया जैसे—रोबनामवेमें तो बरेक रिकमें जहाँ जिल्ली हैं, उनकी धातेमें ठोक धातीनी करे तो लेन-रेनेका निरंपम हो, उसीप्रकार धालोंमें तो वनक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहाँ दिया है, उसे सम्याप्तावर्धे ययाप प्रयोजनसहित पहिचाने तो हित-अहितका निरंपम हो। इसिंग्ये स्याप्तरकी सापेक्षता सहित सम्याप्तान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमें रमते हैं, वे योग धोध ही धुद्धारमस्वरूपको प्राप्त होते हैं। मोक्षमागंमें पहला उपाय लागमज्ञान कहा है; लागमज्ञान विना धमका साधन नहीं हो सकता; इसिंग्ये तुम्हें भी यपाप बुद्धि द्वारा लागमका लभ्यास करता। तुम्हारा करवाण होगा।

इति श्री मोसमार्गमकाणक नामक शासमें उपदेशस्तरूप-प्रतिपादक आठनों अधिकार सम्पूर्ण हुआ।



# नववाँ अधिकार

# मोक्षमार्गका स्वरूप

☆

The state of the s

### (दोषा)

िश्चव उपाय करते प्रथम, कारन मंगलरूप। विघन विनाशक सुखकरन, नमों शुद्ध शिवभूप ॥ १॥

harmanian and and an anima and

अव, गोक्षमार्गका स्वरूप कहते हैं—प्रथम मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी जो गिथ्यादर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया । उन्हें तो दु:खरूप, दु:खका कारण जानकर हिय गानकर उनका त्याग करना; तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप बतलाया उसे जानवर उपदेशको यथार्थ समझना। अब, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुखरूप, सुखका कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना; पर्योकि शात्माका हित मोक्ष ही है; उसीका उपाय आत्माका कर्त्तव्य है; इसिलये उसीका उपदेश यहाँ देते हैं। वहाँ आत्माका हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, भूसा निदनय विसप्रकार होता है सो फहते हैं—

## ्ञात्माका हित मोक्ष ही है

आत्माके नाबाप्रकार गुण-पर्यायरूप अवस्थाएँ पायी जाती हैं; उनमें अन्य ते कोई अवस्था हो, आत्माका गुछ विगाए-सुधार नहीं है; एक दु:ख-सुख अवस्था बिगाठ-सुपार है। यहाँ गुछ हेतु-दृष्टान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासि होता है। छोनाचे जिसने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि-दु:ख हो, सुस हो; तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजनस गरते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके 'निमित्तसे' दु:ख होता जानें उनको मारतिया उपाय करते हैं और जिनमें निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनेका उप मारते हैं। तथा संकोच-विस्तार आदि अवस्था भी आत्माके ही होती है व अ परद्रव्योंका भी संयोग मिलता है, परन्तु त्रिनसे सुग-दु:स होता न जाने, उनके दूर

करनेका व होनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता । सो यहाँ आत्मद्रव्यका ऐगा ही स्वभाव जानना । और तो सर्व अवस्थाओंको मह सकता है एक दुःसको नहीं मह सकता । परवदातासे दुःख हो तो यह क्या करे, उसे मोगता है, परन्तु स्वयगतासे तो

किंचित भी दु:खकी सहन नहीं करता। तथा संकोच-विस्तारादि अवस्था जैसी हो वैसी होंगी, उसे स्ववशतासे भी भागता है, वहाँ स्वभावमें तक नहीं है। बारमाका प्रेया हो स्वभाव जानना । देखो, दु:सो हो तब सोना चाहता है; वहाँ सोनेमें शानादिश मन्द .हो जाते हैं, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दु:खको दूर करना चाहता है प मरना

चाहता है'। वहाँ मरनेमें अपना नाश मानता है, परन्त अपना अस्तित्व सीकर भी दु:ख दूर करना चाहता है; इसलिये एक दु:सरूप पर्यापका अभाव करना ही इमका कतंत्र्य है। तथा दु:व व हो वही सुख है; क्योंकि आकुलतालयणसहित दु:य, उसका

बमाव ही निराकुललक्षण सुख है सो यह मो प्रत्यक्ष भासित होता है। बाह्य कियी सामग्रीका संयोग मिलो, जिसके अन्तरंगमें आकुलता है वह दुःयो ही दे, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। तथा बाकुलता होती है यह रागादिक कथायभाव होनेपर होती

है, वर्षोंकि रागादिभावोंसे यह तो द्रव्योंको अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और पे द्रव्य अन्यप्रकार परिणमित हों, तव इसके आकुलता होती है। यहाँ या तो अपने रागादि दूर हों, या आप चाहे उसीप्रकार सबंद्रव्य परिणमित हों तो यायुलता निटे; परन्तु

सर्वद्रव्य तो इसके आधीन नहीं हैं। कदाचित् कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उमीप्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी वाकुळता सर्वया दूर नहीं होती; सर्व सार्व असे यह पाहे वैसे ही हों, अन्यया न हों, तब यह निराकुल रहे; परन्तु यह वो हो ही वहीं सकता; षयोंकि किसी द्रव्यका परिणमन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है। इसलिये अपने रागादिमाव दूर

होनेपर निराकुटता हो; सी यह कार्य वन सकता है; वर्षीकि रागादिकमाव आश्नाके स्वभावभाव सो हैं नहीं, उपापिकभाव हैं, परनिमित्तसे हुए हैं. और यह निमित्त मोहकमेका वदय है; वसका अभाय होनेपर सर्व रागादिक विख्य हो जार्वे सब बानुकताका बाद

होनेपर दुःस दूर हो सुसकी प्राप्ति हो। इसलिये मोहकर्मका नार्रा हिठकारी 🕻। तथा उस आकुछताका छहकारी कारण ज्ञाबायरणादिकका उस्य है। शानावरण, दर्शनावरणके उदयक्षे ज्ञान-दर्शन सम्पूर्ण प्रगट नहीं होने, इमल्जि इमको

देसने-जाननेकी आकुलता होती हैं, अयवा समापं सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव नहीं जानवा 

तथा अंतरायके उदयसे इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब आकुलता होती है; उनका उदय है वह मोहका उदय होनेपर आकुलताको सहकारी कारण है; मोहके उदयका नाश होनेपर उनका बल नहीं है; अन्तर्मुह्त कालमें अपने आप नाशको प्राप्त होते हैं; परन्तु सहकारी कारण भी दूर हो जाये तब प्रगटरूप निराकुलदशा भासित होती है; वहाँ केवलज्ञानी भगवान अनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहे जाते हैं।

तथा अघाति कर्मोंके उदयके विभित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है, वहाँ मोहकर्मका उदय होनेसे शरीरादिकका संयोग आकुलताको बाह्य सहकारी कारण है। अन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों और बाह्य अघाति कर्मोंके उदयसे रागादिकको कारण शरीरादिकका संयोग हो तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका नाश होनेपर भी अघाति कर्मका उदय रहता है वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता; परन्तु पूर्वमें आकुलताका सहकारी कारण था, इसलिये अघाति कर्मका भी वाश आत्माको इष्ट ही है। केवलीको इनके होनेपर भी कुछ दु:ख नहीं है, इसलिये इनके नाशका उद्यम भी नहीं है, परन्तु मोहका नाश होनेपर यह कर्म अपने आप थोड़े ही कालमें सर्वनाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसप्रकार सर्व कर्मोंका नाश होना आत्माका हित है। तथा सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है; इसलिये आत्माका हित एक मोक्ष ही है, और कुछ नहीं—ऐसा विश्वय करना।

यहाँ कोई कहे—संसारदशामें पुण्यकर्मका उदय होनेपर भी जीव सुखी होता है; इसलिये केवल मोक्ष ही हित है ऐसा किसलिये कहते हैं?

## [ सांसारिक सुख परमार्थतः दुःख ही है ]

समाधान: — संसारदशामें सुख तो सर्वधा है हो नहीं; दु:ख ही है; परन्तु किसीके कभी बहुत दु:ख होता है। सो पूर्वमें बहुत दु:ख था व अन्य जीवोंके बहुत दु:ख पाया जाता है, उस अपेक्षासे थोड़े दु:खवालेको सुखी कहते हैं; तथा उसी अभिश्रायसे थोड़े दु:खवाला अपनेको सुखी मानता है; परमार्थसे सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दु:ख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहरायें; सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्यका उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दु:ख होता है, पश्चाद वहुत दु:ख हो जाता है; इसिंवये संसारअवस्था हितरूप नहीं है। जैसे—किसीको

विषमण्यर है, उसको कभी असाता यहुत होती है, कभी योही होती है। योहो असाता हो तय वह अपनेको अच्छा मानता है। छोग भी कहते हैं—अच्छा है; परन्तु परमार्थसे जबतक ज्वरका सद्दुभाव है तयतक अच्छा महीं है। उसीप्रकार संसारिको मोहका उदय है; उसको कभी आकुछता यहुत होती है, कभी योहो होती है। पोहो आपुछता हो तब वह अपनेको सुखी मानता है। छोग भी कहते हैं—मुसी है; परन्तु परमार्थसे जबतक मोहका सद्दुभाव है तबतक सुख नहीं है। तथा मुनो, संसारदराम भी आपुछठा घटने पर सुख नाम पाता है, आधुछठा घटने पर सुख नाम पाता है, आधुछठा घटने पर सुख नाम पाता है, वास्प्रक्रिय सहते हैं है। स्वाम्प्रसिसे सुख-दु:ख नहीं है। जैसे—किसी दिद्रीके किचित् धनको प्राप्ति हुई; वहाँ कुछ आफुछता घटनेसे उसे सुखी कहते हैं और वह भी अननेको मुसो मानता है; सपा किसी बहुत धनवानको किचित् धननेको हु:सो मानता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना।

तया आकुलता घटना-बढ़ना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नहीं है। कपाय-भावोंके घटने-वढ़नेके अनुसार है। जैसे-किसीके पोड़ा घन है और उसे सन्तोप है, तो उसे आयुलता योड़ी है; तया किसोके बहुत धन है और उसके तृष्णा है, मो उसे आजुलता बहुत है। तथा किसीको किसीने बहुत बुरा कहा और उसे कोप नहीं हुना तो उसको आकुलता नहीं होती, और योड़ी वात कहनेसे हो कीय हो आये तो उसकी बाकुलता बहुत होती है। तया जैसे गायको वछड़ेसे फुछ भी प्रयोजन नहीं है, परन्यु मोह बहुत है, इसेलिये उसकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता होतो है; तमा गुमट ' (योदा) के दारोरादिकसे बहुत कार्य सबते हैं, परन्तु रणमें मानादिकके कारण धरीरादिकसे मीह घट जाये, तब मरनेकी भी घोड़ी आयुक्ता होती है; रविटिवे पैवा जानना कि-संसार अवस्थामें भी आकुछता घटनै-बढ़नेसे ही सुरा-दुःस माने जाते हैं। समा आकुलताका घटना-बढ़ना रागादिक कवाय घटने-बढ़नेके अनुगर है। तमा परद्रव्यरूप बाह्यसामग्रीके अनुसार सुरा-दुःस नहीं है । क्यायसे इसके इस्टा तथान ही और इसको इच्छा अनुसार बाह्यमामग्री मिले, तब इनके कुछ कपायका उपमन होनेसे आकुलता घटती है तब सुरा मानता है और इच्छानुनार नामग्री नहीं निल्डो तब कपाय बढ़नेसे आकुलता बढ़ती है 'और दुःश मानता है। वो है तो इनप्रकार, परन्तु यह जानता है कि मुझे परद्रव्यके निमित्तमें मुल-दुःग होते हैं। ऐमा जानना भ्रम हो है। इसल्ये यहाँ ऐमा विचार करना कि-मंगार अवस्थामें किंगर कपाय घटनेते सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वया क्याय दूर

कषायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होनेसे अनन्त सुख प्राप्त होता है पैसी मोक्षअवस्थाको कैसे हित व मानें ? तथा संसार अवस्थामें उपपदको प्राप्त करें तो भी या तो विषयसामग्री मिलानेकी आकुलता होती है, या विषय सेवनको आकुलता होती है या अपनेको अन्य किसी कोघादि कषायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करनेको आकुलता होती है; कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता; अभिप्रायमें तो अनेक प्रकारकी आकुलता बनो ही रहतो है। और कोई आकुलता मिटानेके बाह्य उपाय करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो

मिटानेकी आकुलता निरन्तर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नये-वये विषयसेवनादि कार्योंमें किसलिये प्रवर्तता है ? इसलिये संसार-अवस्थामें पुण्यके उदयसे इन्द्र-अहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भो निराकुलता नहीं होती, दु:खी ही रहता

जाये तो तत्काल अन्य आकुलता मिटानेके उपायमें लगता है । इसप्रकार आकुलता

है। इसिंकिये संसार-अवस्था हितकारी नहीं है।

तथा मोक्ष-अवस्थामें किसी भी प्रकारकी आकुलता नहीं रहो, इसिलये आकुलता मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांतरससे सुखी रहते हैं, इसिलये मोक्षअवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्थाके दु:खका और मोक्षअवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके अर्थ किया

। उसे भी विचार कर मोक्षको हितरूप जानकर मोक्षका उपाय करना । सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है।

यहाँ प्रश्न है कि—मोक्षका उपाय काललिब्ध आने पर भिवतव्यानुसार वनता है या मोहादिके उपशमादि होनेपर वनता है या अपने पुरुषार्थसे उद्यम करने पर वनता है सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर वनता है तो हमें उपदेश किसलिये देते हो ? और पुरुषार्थसे वनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या ?

## [ पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ]

समाधान: एक कार्य होनेमें अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्षका उपाय वनता है वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहें उनमें काल्लिक व होबहार तो कोर्ब

वस्तु नहीं है; जिस कालमें कार्य बनता है वही बालस्टिप और जो कार्य हुआ बही होनहार। तथा जो कर्मके उपग्रमादिक हैं वह पुरुषक्ती ग्रक्ति है, उमरा भाग्या कर्चोंटर्ची नहीं है। तथा पुरुषायसे उद्यम करते हैं सो यह आत्याका कार्य है; इसकिये सात्याको प्रवायंसे उदाम करनेका उपदेश देते हैं। बर्रा यह बात्या जिम कारणमे कार्यविदि अवस्य हो उस कारणरूप उद्यम करे यहाँ तो अन्य कारण निलते ही बिलते हैं भीर कार्यकी भी सिद्धि होती ही होती है। तथा दिस कारणसे कार्यकी शिद्धि हो अपवा नहीं थी हो, उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ अन्य कारण विकें हो कार्पक्रिंड होती है, व बिलें तो सिद्धि नहीं होती । बी जिनमतमें जो मोशका उपाय बहा है इससे मोद्य होता ही होता है; इसलिये जो जीव पुरुषायसे जिनेस्वरके उपदेशानुसार मोक्षका उपाय करता है उसके काललब्धि व होनहार भी हए और कमेंके उपामादि हुए हैं तो वह पेसा उपाय करता है; इस लये जो पुरुषायंसे मोशका उपाय करता है उपको सबै कारण मिलते हैं-ऐसा निरचय करना, और उसको अवस्य पोसकी प्रान्ति होती है। तथा जो जीव पुरुषायंसे मोशका उपाय नहीं करता, उसके काललन्य व होनहार भी वहीं और कर्मके उपश्रमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता; वसलिये जो पूरवायंते योक्षका उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण यहीं मिलवे-ऐसा निक्चय करना, और उसको मोलकी प्राप्ति नहीं होती । सया पू कहता है-- 'उपदेश तो सभी सुनते हैं. कोई मोझका उराय कर सकता है कोई नहीं कर सकता, सो कारण वया ?' उसका कारण यही है कि-जो उपदेश सुनकर पुरुषायं करते हैं, वे योक्षका चपाय कर सकते हैं, और वो पुरपायं वहीं करते वै पोक्षका उपाय नहीं कर सकते । उपदेश वो शिक्षामात्र है। फाउ बैग्रा पूरपायं करे वैसा छगता है।

फिर प्रश्न है कि--इर्ब्यालगी मुनि घोशके वर्ष गृहस्पाना छोड़कर तपदचरणादि करता है, वहाँ पुरुषामें तो किया, कार्य विद्व नहीं हुआ; इपलिये पुरुषार्थ करनेते तो कुछ बिद्ध नहीं है?

#### [ द्रव्यक्रिगीके मोसोपयोगी पुरुषार्यका समात ]

समावान:--अन्यया पुरुपायंते फल बाहे तो क्षेत्र विद्य हो ? तत्त्वरणाहि व्यवहार सायवर्षे अनुरागी होकर प्रवर्ते उसका एक साहवें हो पुरुषण बहा है, और यह उससे मोदा बाहता है, केते होगा? यह हो सब है।

फिर प्रश्न है कि—भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे?

उत्तर:—सच्चे उपदेशसे निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है; परन्तु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे, तो भ्रमका कारण जो मोहकर्म, उसके भी उपशमादि हों तब भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय

करते हुए परिणामोंको विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति-अनुभाग घटते हैं। फिर प्रक्त है कि—निर्णय करनेमें उपयोग नहीं लगता, उसका भी तो कारण कर्म है ?

समाधान: एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं है, उनके तो कर्महीका कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निर्णय करनेकी शक्ति हुई है; जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्णय हो सकता है, परन्तु यह अन्य निर्णय करनेमें उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता। सो यह तो इसीका दोष है, कर्मका तो कुछ प्रयोजन नहीं है।

फिर प्रश्व है कि—सम्यक्तव चारित्रका घातक मोह है, उसका अभाव हुए विना मोक्षका उपाय कैसे वने ?

उत्तर:—तत्विनिर्णय करनेमें उपयोग न लगाये वह तो इसीका दोष है। तथा पुरुषार्थसे तत्विनिर्णयमें उपयोग लगाये तव स्वयमेव ही मोहका अभाव होनेपर सम्यक्तवादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ वनता है; इसलिये मुख्यतासे तो तत्त्विनिर्णयमें

उपयोग लगानेका पुरुषार्थ करना; तथा उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषार्थ करानेके अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थसे मोक्षके उपायका पुरुषार्थ अपनेआप सिद्ध होगा। और तन्त्वनिर्णय न करनेमें किसी कर्मका दोप है नहीं, तेरा ही दोप है, परन्त तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिकको लगता है; सो

जिन आज़ा माने तो ऐसी अनीति सम्भव नहीं है; तुझे विषयकपायरूप ही रहना है, इसिलये झूठ वोलता है। मोक्षकी सची अभिलापा हो तो ऐसी युक्ति किसिलये वनाये? सांसारिक कार्योमें अपने पुरुपार्थसे सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुपार्थसे उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुपार्थ खो वैठा; इसिलये जानते हैं कि मोक्षको देखादेखी उत्कृष्ट कहता है; उसका स्वरूप पहिचानकर उसे हितरूप नहीं जानता। हित जानकर

उत्भृह भृहता है। उसका स्वरूप पहिचानकर उस । उसका उद्यम बने सो न करे यह असंभव है।

यहाँ प्रध्न है कि---तुमचे कहा सो सत्य; परन्तु द्रव्यकर्मके उदयसे भावकर्म होता है, भावकर्मसे द्रव्यकर्मका बन्ध होता है, तथा फिर उसके उदयसे भावकर्म होता है; ---इसीप्रकार अनादिसे परम्परा है, तब मोत्तका उपाय फैसे हो ?

[ द्रव्यक्रम और मावक्रमेकी परम्परामें प्रव्यार्थक न होनेका खंडन ]

समाधान:-कमंका बन्य य चदय सदाकाल समान ही होता रहे तब ही ऐसा ही है; परन्तु परिणामींके निमित्तसे पूर्वबद्ध कर्मके भी उत्कर्षण-अपकर्षण-संक्रमणादि होनेसे जनकी पाक्ति होनाधिक होती है; इसलिये उनका उदय भी मन्द्र-श्रोद होता है । उनके निमित्तसे नवीन बन्ध भी मन्द-तीव होता है; इसलिये संसारी श्रीवींको कर्मोंदयके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रगट होते हैं, कभी घोड़े प्रगट होते हैं। कभी रागादिक मन्द होते हैं कभी तीव्र होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है। वहाँ कदाचित संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करनेकी शक्ति हुई। तथा इसके कभी तीव रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं; यहाँ रागादिकका तीप उदय होनेसे वो विषयकपायादिकके कार्योमें ही प्रवृत्ति होती है; तथा रागादिकका मन्द उदय होनैसे बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बने और स्वयं पुरुषापं करके उन उपदेशादिकमें उपयोगको छगाये तो धर्मकार्योमें प्रवृत्ति हो, और निमित्त न बनै व स्वयं पुरुषार्थं न करे तो अन्य कार्योमें हो प्रवर्ते, परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवर्ते । ऐसे अवसरमें उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित जो एकेद्रिपादिक हैं, उनके तो उपदेश समझनेका ज्ञान ही नहीं है; और तीप्र रागादिसहित बोबोंका उपयोग उप-देवामें छगता नहीं है; इसिंखये जो जीव विचारपितिसहित हों, तथा जिनके रागादि मन्द हों उन्हें उपदेशके निमित्तते धर्मकी प्राप्ति हो जाये तो उनका मला हो; तथा इसी अवसरमें पुरुवायं कार्यकारी है। एकेन्द्रियादिक तो पर्मकायं करनेमें समर्थ ही नहीं हैं, कीसे पुरुषायं करें ? और तीव्रकपायी पुरुषायं करे तो यह पारहीका करे. धर्मकार्यंवा पुरुषायं हो वहीं सकता; इसलिये जो विचारतितः विहा हो और विग्रे रागादिक मन्द हों वह जीव पुरुषायसे उपदेशादिकके निमित्तसे सक्त्रनिर्णयादिमें चायोग छगाये तो उसका उपयोग वहीं लगे और तब उसका मला हो। यदि इस खबतरमें भी त्तरवनिर्णय करनेका पुरुषायं न करे, प्रमादते काल ग्रंगये, या हो मन्दराणाः गरित विषयकपार्चीके कार्यीमें हो प्रवतं या व्यवहारधर्मकार्यीमें प्रवतं, तब अवसर-को चना जायेगा और संसारमें हो भ्रमण होगा।

तथा इस अवसरमें जो जीव पुरुषार्थसे तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग उगारेका अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता वढ़ेगी, उससे कर्मोंकी शक्ति हीन होगी, कुछ कालमें अपने आप दर्शनमोहका उपशम होगा, तब तत्त्वोंकी यथावत् प्रतीति आयेगी । सो इसका तो कर्त्तच्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है; इसीसे दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होता है; उसमें जीवका कर्तव्य कुछ नहीं है। तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यग्दर्शन होता है और सम्यग्दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ कि—मैं आत्मा हूँ, मुझे रागा-दिक नहीं करना; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागादिक होते हैं। वहाँ तीव्र उदय हो तब तो विषयादिंमें प्रवर्तता है और मन्द उदय हो तब अपने पुरुषार्थसे धर्मकार्योमें व वैरा-ग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; —ऐसा होने पर देशचारित्र व सकलचारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होता है। तथा चारित्रको घारण करके अपने पुरुषार्थसे घर्ममें परिणतिको बढ़ाये वहाँ विशुद्धतासे कर्मकी शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता वढ्ती है और उससे अधिक कर्म-को शक्ति हीन होती है। इस प्रकार ऋमसे मोहका नाश करे तव सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाश हो तव केवलज्ञान प्रगट होता है। पश्चात् वहाँ विना उपाय अघाति कर्मका नाश करके शुद्ध सिद्धपदको प्राप्त करता है। इस प्रकार उपदेशका तो निमित्त वने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्मका नाश होता है।

तथा जब कर्मका उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता; ऊपरके गृण-स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जैसी होनहार हो बैसा होता है; परन्तु जहाँ मन्द उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना—सावधान होकर अपना कार्य करना। जैसे — कोई पुरुष नदीके प्रवाहमें पड़ा वह रहा है; वहाँ पानीका जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। और पानीका जोर योड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आयेगा। उसीको निकलनेकी शिक्षा देते हैं। और न निकले तो घीरे-घीरे वहेगा और फिर पानीका जोर होने पर बहता चला जायेगा। उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोंका तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं; और कर्मका मन्द उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोलमार्गमें प्रवर्तन करे तो मोल प्राप्त कर ले। उसीको मोलमार्गका उपदेश देते हैं। और मोलमार्गमें प्रवर्तन नहीं करे तो किचित् विगुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय काने पर निगोदादि पर्यायको प्राप्त करेगा; इसल्ये अवसर

चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकारसे अवसर आये है, ऐसा अवसर प्राप्त परना फटिन है। इसिक्टिये श्रीयर टयालु होकर मोझमार्गका उपदेश दें, उसमें नव्यवीवीको प्रयुक्ति करना । अब, मोझमार्गका स्वरूप कहते हैं।

#### [मोक्षमार्गका स्वरूप]

जिनके निमित्तसे आतमा अगुद्ध दशाको घारण करके दुःशो हुआ -ऐसे जो मोहादिक कर्म उनका सर्वया नादा होने पर केवल आत्माको सर्व प्रकार ग्रह अप-स्याका होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय-कारण उसे मोक्षमागं जानना। वहीं कारण तो अनेक प्रकारके होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए जिना तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो; जैसे--मुनिल्मि पारण किये बिचा तो मोक्ष नहीं होता; परन्तु मुनिलिंग घारण करने पर मोदा होता भी है और नहीं भी होता। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि-मुख्यत: तो जिनके होने पर कार्य होता है, परन्तु किसीके विना हुये भी कार्यसिद्धि होतो है। जैसे -- अनगनादि बाह्यतपका साधन करनेपर मूल्यतः मोझ प्राप्त करते हैं; परन्तु भरतादिकके बाह्यतप किये बिना ही मोक्षको प्राप्ति हुई। तथा कितने हो कारण ऐसे हैं जिनके होनेपर कार्य-सिद्धि होती ही होती है और जिनके न होनेपर सबंधा कार्यसिद्धि नहीं होती। जैसे-सम्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता होनेपर तो मोस होता हो होता है, श्रीर उसके न होनेपर सर्वया मोक्ष नहीं होता ।-ऐसे यह कारण कहे, उनमें अंतिगय पूर्वक नियमसे मोक्षका साधक जो सम्यादरांन-शान-शारित्रका एकोभाव सो मोक्षमागं जानना । इत सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रमें एक भी न हो तो मोधामार्ग नहीं होता। वही " सूत्रमें " कहा है---

#### सम्यग्दर्शनज्ञानवारित्राणि मोसमार्गः ॥ १ ॥

इस सूत्रकी टोकामें कहा है कि -- यहाँ 'मोधमार्गः" ऐसा एक यचन कहा उसका अर्थ यह है कि -- तोवों मिलनेपर एक मोधमार्ग है, अलग-अधन सीन मार्ग नहीं हैं।

यहाँ प्रश्न है कि --- असंयत सम्यन्हाँ हके तो पारित्र नहीं है, उसको मोशमार्ग हुआ है या नहीं हुआ है ?

समाधान:--मोधामार्ग उसके होगा, यह तो निवम हुना; प्रगत्थि उपपास्त्र इसके मोधामार्ग हुना भी बहते हैं; परमार्थते सम्बक्तारित होनेपर ही मोधामार्ग होता है। जैसे किसी पुरुषको किसी नगर चलनेका निश्चय हुआ; इसलिये उसको व्यवहारसे ऐसा भी कहते हैं कि "यह उस नगरको चला है;" परमार्थसे मार्गमें गमन करने पर हो चलना होगा। उसी प्रकार असंगतसम्यग्दृष्टिको वीतरागभावरूप मोक्समार्गका श्रद्धान हुआ, इसलिये उसको उपचारसे मोक्समार्गी कहते हैं, परमार्थसे वीतरागभावरूप परिणिमत होने पर ही मोक्समार्ग होगा। तथा "प्रवचनसार" में भो तीनोंकी एकाप्रता होने पर ही मोक्समार्ग कहा है; इसलिये यह जानना कि—तस्वश्रद्धा—ज्ञान बिना तो रागादि घटानेसे मोक्समार्ग नहीं है और रागादि घटाये बिना तत्त्वश्रद्धान—ज्ञानसे भो मोक्समार्ग नहीं है। तीनों सिलनेपर साक्षात् मोक्समार्ग होता है।

### [ इसण और उसके दोष ]

वव, इतका विर्देश, लक्षणाविर्देश और परीक्षाद्वारसे निरूपण करते हैं। वहीं "सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र सोक्षका मार्ग है "—ऐसा नाममात्र कथन वह तो 'विर्देश 'जानवा। तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असम्भवपनेमें रहित हो और जिससे इक्को पहिचाना जाये सो 'लक्षण' जावना; उसका जो विर्देश अर्थात् विरूपण सो 'लक्षणिवर्देश' जानवा। वहीं जिसको पहिचानवा हो उसका वाम लक्ष्य है, उसके सिवा औरका नाम सल्क्ष्य है। सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनोंमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ अतिव्याप्तिपना जानना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्तत्व' कहा। सो अमूर्तन्वलक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है और अलक्ष्य जो आकाशादिक हैं उनमें भी पाया जाता है; इसलिये यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है। इसके द्वारा भात्माको पहिचाननेसे लाकाशादिक भी आत्मा हो जायेंगे यह दोष लगेगा।

तथा जो किसी लक्ष्यमें तो हो और किसोमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेशमें पाया जाये—ऐसा लक्षण जहां कहा जाये वहां अव्याप्तियना जानना। जैसे—आत्माका लक्षण केवलज्ञानादिक कहा जाये। सो केवलज्ञान किसी आत्मामें तो पाया जाता है किसीमें नहीं पाया जाता, इसलिये यह "अव्याप्त" लक्षण है; इसके द्वारा आत्माको पहिचाननेसे अल्पक्षानी आत्मा नहीं होगा; यह दोष लगेगा।

तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये—ऐसा छक्षण जहाँ कहा जाये; वहाँ ससम्भवपना जानना। जैसे—आत्माका छक्षण जड़पना कहा जाये। सो प्रत्यक्षादि प्रमाणसे यह विरुद्ध है; वयोंकि यह 'असम्भव' छक्षण है; इसके द्वारा आत्मा साववेसे पुद्रगलादिक बातमा हो जार्येन, और बातमा है यह बनातमा हो जायेगा,—यह दोप लगेगा।

इस प्रकार व्यतिव्याप्त, व्ययाप्त तथा वसम्मवी स्थान हो यह स्थानामास है। तथा स्थ्यमें तो सर्वत्र पाया जाये बीर व्यतस्यमें कहीं न पाना जाये यह ग्रवा स्थान है। तथा स्थान स्वाप्त स्वस्य चैतन्य है। सो यह स्थान सर्व हो आरमामें तो पाया जाता है, वनातमामें कहीं नहीं पाया जाता, इसस्यि यह स्थान स्थान है; इसके द्वारा आत्या माननेसे आत्था-अनात्माका यथायंज्ञान होता है, कुछ दोग नहीं स्थान । इस प्रकार स्थान स्

#### [ सम्यग्दर्शनका सन्ना एक्षण ]

विषरीतामिनिवेशरिहत जीवादिकतत्त्वायंश्रद्धान वह सम्यादांनका एशा है। जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निर्जरा मोश-पह सात तत्वायं हैं। इनका जो श्रद्धान—ऐसा ही है, अन्यया नहीं हैं";—ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्रायंश्रद्धान, स्वया विषरीताभिवेश जो अन्यया अभिप्राय उससे रहित सो सम्याद्धांन है। यही विवरोजा-भिनिवेशके निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कहा है, वर्गीक 'सम्यक्' ऐसा राष्ट्र प्रशंना-याचक है, बहीं श्रद्धानमें विषरीताभिनिवेशका अभाव होने पर हो प्रशंसा सम्भव है—
ऐसा जानवा ।

यहाँ प्रस्त है कि—'तस्य' बोर 'अयं' यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या?

समाधान:—'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दको अपेशा सहित है, इवस्थि जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है और जिसका जो माव अपीत् स्वरूप सो तत्व जानना । कारण कि 'तस्य मावस्तक्यं' ऐसा तस्य शब्दका समाम होना है। तथा जी जाननेमें आये ऐसा 'द्रव्य' य 'गुण-पर्याय' उसका नाम अप है। तथा 'तर्पके अपेसत्तव्यार्थः' तस्य अपीत् अपना स्वरूप, उससे सहित पदायं उनका अद्यान सो सम्यव्यान है। यहां यदि तस्वश्रयतान ही कहते तो जिमका यह माव (तस्य) है, उनके सदान जिना केवल भावहीका खदान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अपेयदान हो करते तो भावके श्रदान विना पदायंका श्रदान मी कार्यकारी नहीं है। उसे —िहमोरी शान-दर्शनादिक व वर्णादिकार हो श्रदान हो अरान हो—मन् जानपना है, यह स्वेत्रता है हत्यादि प्रतीति हो, परन्तु शाव-वर्णव आतान हो—मन् जानपना है, यह स्वेत्रता है हत्यादि प्रतीति हो, परन्तु शाव-वर्णव आतान हासका स्वभाव है, मैं बात्मा है, तथा वर्णादि

पुद्गलका स्वभाव है. पुद्गल मुझसे भिन्न-अलग पदार्थ है-ऐसा पदार्थका श्रद्धान न हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे 'मैं आत्मा हूँ' --ऐसा श्रद्धान किया,

परन्तु आत्माका स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भावके श्रद्धान बिना पदार्थ-का भी श्रद्धान कार्यकारो नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित अर्थका श्रद्धान होता है सो ही कार्यकारी है। अथवा जीवादिकको तन्त्रसंज्ञा भी है और अर्थसंज्ञा भी है, इसिलये

"तत्त्वमेवार्थस्तत्वार्थः" जो तत्त्व सो हो अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्त्वश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहे और कहीं पदार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहे, वहाँ विरोध नहीं जानना। इस प्रकार 'तत्त्व' और ' अर्थ' दो पद कहनेका प्रयोजन है। फिर प्रश्न है कि — तस्वार्थ तो अनन्त हैं; वे सामान्य अपेक्षासे जीव-अजीवमें सर्व गिभत हुए; इसिंछिये दो ही कहना थे या अनन्त कहना थे; आस्रवादिक तो जीव-अजीवहीके

[ तन्वार्थ सात ही क्यों ? ]

विशेष हैं, इनको अलग कहनेका प्रयोजन क्या?

समाधान:--यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेका ही प्रयोजन होता तब तो

सामान्यसे या विशेषसे जैसे सर्व पदार्थींका जानना हो, वैसे हो कथन करते; वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका ुश्रद्धान करनेसे मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किये बिना मोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ ं किया है। सो जीव-अजीव यह दो तो बहुत द्रव्योंकी एक जाति अपेक्षा मान्यरूप तस्व कहे। यह दोनों जाति जाननेसे जीवको अपना-परका श्रद्धान हो, तब

परसे भिन्न अपनेको जाने, अपने हितके अर्थ मोक्षका उपाय करे, और अपनेसे भिन्न परको जाने तब परद्रव्यसे उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्गमें प्रवर्ते । इस-िलये इन दो जातियोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्ष होता है और दो जातियां जाने बिना

अपने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबुद्धिसे सांसारिक प्रयोजनहीका उपाय करता है। परद्रव्यमें रागद्वेषरूप होकर प्रवर्ते, तब मोक्षमार्गमें कैसे प्रवर्ते ? इसिंछये इत दो जातियोंका श्रद्धान न होनेपर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह दो सामान्य तत्त्व तो

अवस्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। तथा आस्रवादि पाँच कहे, वे जीव-पुदूगलकी पर्याय हैं; इसिलिये यह विशेषरूप तत्त्व हैं; सो इन पाँच पर्यायोंको जाननैसे सोक्षका उपाय

करनेका श्रद्धान होता है। वहाँ मोक्षको पहिचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय

करे, इसलिये मोक्षका श्रद्धान करना ।

तथा मोक्षका उपाय संवर-निजंरा है, सो इनको पहिचाने तो जैसे संवर-निजंरा हो वैसे प्रवर्ते: इस्राठिये संवर-निर्जराका श्रद्धान करना। तथा संवर-निर्जरा सो अभाव लक्षण सहित हैं, इसलिये जिनका समाव करना है उनको पहिचानना चाहिये। जैसे-कोधका अमाव होने पर क्षमा होती है, सो फ्रोधको पहिचाने तो उसका अमाव करके क्षमारूप प्रवर्त्तन करे। उसी प्रकार आस्त्रका स्रमाव होनेपर संवर होता है और बंधका एकदेश समाव होने पर निजरा होती है, सी आसव-बन्धको पहिचाने ती उनका नाग करके संवर-निर्जराह्य प्रवर्तन करे; इसलिये आसव-वन्यका श्रद्धान करना । इस प्रकार इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान होने पर हो मोक्षमार्ग होता है, इनको न पहिचाने तो मोशको पहिचान बिना उसका उपाय किसलिये करे ? संवर-निजंराको पहिचान बिना उनमें कैसे प्रवर्त्तन करे? आसव-बन्धकी पहिचान विना उनका गांत कैसे करे?—इस प्रकार इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान न होने पर मोधमार्ग नहीं होता । इस प्रकार सर्वार तत्त्वार्थं अनन्त हैं, उनका सामान्य-विशेषसे अनेकप्रकार प्ररूपण हो, परन्त यहाँ एक मोक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिअपेक्षा सामान्यतस्य मोर पाँच पर्यावरूप विशेषतत्त्व मिलाकर सात हो तत्त्व कहे। इनके यथार्य श्रद्धानके आधीन मोधमार्ग है। इनके सिवा बीरोंका श्रद्धान हो या न हो या अन्यया श्रद्धान हो, किसोके आयोन मोश-मार्ग नहीं है ऐसा जानना । तथा कहीं पुण्य-पाप सहित नवपदार्थ करे हैं; मो पुण्य-पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं; इसलिये सात तत्वोंमें गर्मित हुए। अपवा पुरन्यारका घडा होने पर पुण्यको मोक्षमार्गं न माने या स्वच्छन्दो होकर पापरूप न प्रवत, रगिनवे मोक्षमागुमें इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्व विशेषके विशेष मिलाकर नव पदार्थं कहे, तथा समयक्षारादिमें इनकी नवतत्व मी कहा है।

फिर प्रश्न:—इनका श्रद्धान सम्यादर्शन कहा, सो दर्शन हो गामान्य अवलोकनमात्र और श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनके एकाप्यना किस प्रकार सम्मव है?

उत्तर:—प्रकरणके बरासे पातुका वर्ष अन्यया होता है। मो मही प्रकरण मोक्षमार्गका है, उसमें 'दर्भन ' राज्यका वर्ष सामान्य अवकोक्षतमात्र नहीं प्रदून करता; वर्षोंकि चयु-वर्षणु दर्शनसे सामान्य अवकोक्षत तो मम्प्यपृष्टि विष्याहिक मनात होता है, कुछ इसमे मोक्षमार्गको प्रवृत्ति-व्रप्रमृति नहीं होती। स्था श्रद्धान होता है मो मन्य-रहिहिहोके होता है, इससे मोक्षमार्गको प्रवृत्ति होतो है; द्वानिये 'दर्शन' सर्वश्च अपं मी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना। फिर प्रश्न:—यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या ?

समाधानः अभिनिवेश नाम अभिप्रायको है। सो जैसे तत्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है वैसा न हो, अन्यया अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। तत्वार्थ-श्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है; वहाँ अभिप्राय

ऐसा है कि-अजीवको पहिचानकर अपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा आस्रवको पहिचान कर उसे हेय माने, तथा बंधको पहिचानकर उसे अहित माने, तथा संवरको पहिचानकर उसे अहित माने, तथा संवरको पहिचानकर उसे हितका कारण माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसको अपना परमहित माने।—ऐसा तत्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है, उससे उल्ले अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थश्रद्धान

मानं, तथा मोक्षको पहिचानकर उसको अपना परमहित माने ।—ऐसा तत्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है, उससे उल्ले अभिप्रायका नाम विपरोताभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थश्रद्धान होनेपर इसका अभाव होता है, इसलिये तत्वार्थश्रद्धान है सो विपरोताभिनिवेशरहित है—ऐसा यहाँ कहा है।

अथवा किसीके आभासमात्र तत्वार्थश्रद्धान होता है, परन्तु अभिप्रायमें विपरोतपना नहीं छूटता। किसी प्रकारसे पूर्वोक्त अभिप्रायसे अन्यथा अभिप्राय अंतरंगमें

या जाता है तो उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता । जैसे—द्रव्यिलगो मुनि जिनवचनोंसे तत्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्रित कियाओंमें अहंकार तथा पुण्यास्रवमें उपादेय-पना इत्यादि विपरीत अभिप्रायसे मिध्यादृष्टि ही रहता है; इसिलये जो तत्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार विपरीताभिनिवेशरहित

जीवादि तत्वार्थोंका श्रद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। वहीं तत्वार्थं सूत्रमें कहा है—"तत्वार्थं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्"।। १-२।। तत्वार्थोंका श्रद्धान वहीं सम्यग्दर्शन है। तथा सर्वार्थं सिद्धि नामक सूत्रोंकी टीका है, उसमें तत्वादिक पदोंका अर्थ प्रगट लिखा है तथा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना। तथा पुरुषार्थं सिद्धचपायमें भी इसी प्रकार कहा है—

जीवाजीबादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥ २२ ॥

अर्थ: - विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-अजीवादि तत्वार्थीका श्रद्धान सदा-काल करना योग्य है। यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है, दर्शनमोह उपाधि दर होनेपर प्रगट होता है, इसिल्ये आत्माका स्वमाव है। चतुर्पाद गुगस्यातमें प्रगट होता है, परचात् सिद्ध स्वस्थामें भी सदाकाल इसका सदुमार दहता है—ऐसा सातवा।

वस्त्रार्थश्रद्धान सम्मान अन्याप्ति, अतिन्याप्ति और सम्मानवरीपका परिद्वार

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि.—तिर्घवादि तुच्छजानी कितने ही जीव मान-तत्त्वींका नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्पन्दर्यनकी प्रान्ति शाखमें कही है; इसिल्ये तुमने तत्त्वार्षश्रद्धावपना सम्पन्त्वका छक्षण बहा उसमें अध्यान्तिनूगण रुपता है।

समाधानः--जीव-अजीवादिकके नामादिक जानो या न जानो या सन्यया जानी, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्त होता है। यह विदे सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है, गोई विशेषरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छजानी तिर्पचादिक सम्पार्श है वे जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं, इंग्लिये उनके सम्यक्तवकी प्राप्ति होती है । जैंगे-कोई हिपंप अपना तथा औरोंका नामादिक तो नहीं जानता परन्तु आपहीमें अपनस्य मानता है, औरोंको पर यानता है; उसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवका नाम नहीं जानता, परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है और यो घरीरादि हैं जनको पर मानता है-ऐसा खढ़ान उसके होता है वही जीव-अजीवका खड़ान है। तथा जैसे वही तिर्यंच सुसादिकके नामादिक नहीं जानता है, तयापि मुरा वयस्पाकी पहिचानकर उसके वर्ष आगामी दुःसके कारणको पहिचानकर उसका स्थाग करना चाहता है; तथा जो दु:सका कारण बन रहा है, उसके अमावका उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छज्ञानी मोधादिकका नाम नहीं जानता, तपापि सर्वेषा गुगरूर मोधन अवस्थाका श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बन्पका कारण को रागादिक सामा उसके त्यागरूप संवर करना चाहता है, तया जो संबार दुःसका कारण है, उमकी शुद्धभावसे निर्जरा करना चाहता है। इसप्रकार आसवादिकका उसके श्रदान है। इन-प्रकार उसके भी सप्ततस्वका श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो, हो रागादि त्यागकर शुद्धमाय करनेकी चाह न हो। वहां कहते हैं:--

यदि जोव-अजीवको जाति न जानकर आप-परको न पहिषाने हो परमे रागारिक केसे न करे ? रागादिकको न पहिषाने हो उनका स्वाग कंग्रे करना चाहे ? वे रागारिक हो बासव हैं। रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसिलिये रागादिक छोड़ना चाहे ? उन रागादिकका फल वही वंध है। तथा रागादिरहित परिणामको पहिचानता है तो उसस्य होना चाहता है। उस रागादिरहित परिणामहीका नाम संवर है। तथा पूर्व संवर अवस्थाके कारणकी हानिको पहिचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरणादिसे शुद्धभाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्थाका कारण कर्म है उसकी हानि वहो निर्जरा है। तथा संसार अवस्थाके अभावको न पहिचाने तो संवर-निर्जराह्म किसिलिये प्रवर्ते ? उस संसार अवस्थाका अभावको न पहिचाने तो संवर-निर्जराह्म किसिलिये प्रवर्ते ? उस संसार अवस्थाका अभाव वही मोक्ष है। इसिलिये सातों तत्वोंका श्रद्धान होनेपर ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भो तत्वका श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तियंचादि सम्यग्हिके होती ही है; इसिलिये उसके सात तत्वोंका श्रद्धान पाया जाता है ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोड़ा होनेसे विशेषरूपसे तत्वोंका ज्ञान न हो, तथापि दर्शनमोहके उपशमादिकसे सामान्यरूपसे तत्वश्रद्धानको शक्ति प्रगट होती है। इस प्रकार इस लक्षणमें अव्याप्ति हूषण नहीं है।

फिर प्रश्व:—जिस कालमें सम्यग्दृष्टि विषयकषायों के कार्यमें प्रवर्तता है उस कालमें सात तत्वों का विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवित है ? बोर सम्यक्त रहता ही है, इसलिये उस लक्षणमें अन्याप्ति दूषण बाता है ।

समाधान:—विचार है वह तो उपयोगके आधीन है। जहाँ उपयोग लगे उसीका विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीतिरूप है; इसिलये अन्य नेयका विचार होनेपर व सोना आदि किया होनेपर तत्वोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति वनी रहती है, नष्ट नहीं होती; इसिलये उसके सम्यन्त्वका सदुमाव है। जैसे—किसी रोगी मनुष्यको ऐसो प्रतीति है कि—मैं मनुष्य हूँ, तिर्यचादि नहीं हूँ, मुझे इस कारणसे रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोगको घटाकर निरोग होना। तथा वही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवर्त्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार इस आत्माको ऐसो प्रतीति है कि—मैं आत्मा हूँ, पुद्गलादि नहीं हूँ, मेरे आसवसे बन्च हुआ है, सो अब संवर करके, निर्जरा करके मोक्षरूप होना। तथा वही आत्मा अन्य विचारादिरूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा हो रहा करता है।

फिर प्रश्न है कि—ऐसा श्रद्धान रहता है तो वंच होनेके कारणोंमें कैसे प्रवर्तता है ?

नवर्षा अभिकार ]

उत्तर: जिसे वही मनुष्य किसी कारणके वस रोग बढनेके कारणोंमें भी प्रवर्तातों है, व्यापारादिक कार्य व कोषादिक कार्य करता है, तपादि उस अदानका उसके नारा नहीं होता; उसी प्रकार वही आशा कमें उदम निमत्तके वस बन्य होनेके कारणोंमें भी प्रवर्तता है, विषम सेवनादि कार्य व कोषादि कार्य करता है, स्पापि उस श्रद्धावका उन्नके नास नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। इस प्रकार सन्त तत्त्वका विचार न होने पर भी श्रद्धानका सदुमाद पाया जाता है, इस्तिये वहीं बन्यान्तिपना नहीं है।

्तिर प्रस्त:--- उच दशामें जहाँ निर्विकल्प आत्मानुमव होता है वहाँ तो सप्प तत्त्वादिकके विकल्पका भी निषय किया है। सो सम्यक्तवके छक्षणका निषय करना कैसे सम्भव हैं? जोर वहाँ निषय सम्भव है तो अव्याप्ति दूषण आया।

उत्तर:—निचली दशामें सप्त तत्वोंके विकल्पोमं उपयोग सगाया, उससे प्रतीतिको हढ़ किया और विषयादिकसे उपयोग छुड़ाकर रागादि घटाये। तथा कार्य सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निषेष करते हैं। इसलिये जहाँ प्रतीति भी हढ़ हुई और रागादिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भ्रमानेका सेद किस्तिये करें ? इसलिये वहाँ उन विकल्पोंका निषेष किया है। तथा सम्यवत्वका स्तान तो प्रतीति ही है; सो प्रतीतिका तो निषेष नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ायो हो तो इस स्थानका निषेष किया कहा जाये, सो तो है नहीं। सातों तत्त्वोंकी प्रतीति वहाँ मो बनी रहती है; इसलिये यहाँ अव्यान्तिपना यहीं है।

फिर प्रश्व है कि-एए प्रस्पके तो प्रतीति-प्रश्तीति कहना सम्भव है, इप्रतिये वहाँ सप्त तस्योंकी प्रतीति सम्यवस्यका सदाण कहा सी हमने प्राना, परन्तु केवली-सिद्ध मगवानके तो सर्वका जानपना समानरूप है, बहाँ सप्त तस्योंकी प्रतीति कहना सम्भव नहीं है और उनके सम्यवस्त्यगुण पाया हो जाता है, इप्रतिये वहाँ उस लग्नापका क्रयाप्तिपना आया ?

समायान: — जैसे छप्तस्यके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति वायी आती है। की मध्य-प्रकार केवली-सिद्धमगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति वायो वाती है। की मध्य-तत्वोंका स्वरूप पहले ठीक किया या, वही केवलज्ञान हारा जाता; वहाँ प्रशीतिका परमावगादपंता हुआ; इसीसे परमावगात सम्पन्तव कहा। जो पहले घटान दिया या, चसकी सूठ जाना होता तो यहाँ अप्रतीति होतो; सो तो देशा सध्य तक्कोंका पर प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करता है ? संवर-निर्जराके श्रद्धान विना रागादिकरहित होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? आस्रव-बन्धके श्रद्धान विना पूर्व अवस्थाको किसलिये छोड़ता है ? इसलिये आस्रवादिकके श्रद्धानरहित आप-परका श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि आस्रवादिक के श्रद्धानसहित होता है, तो स्वयमेव हो सातों तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम हुआ। तथा केंब्रल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये अजीवका श्रद्धान होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत् आसवादिकका भी श्रद्धान होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तत्त्वोंके ही श्रद्धानका नियम जानना। तथा बास्रवादिकके श्रद्धान विना आप-परका श्रद्धान व केवल आत्माका श्रद्धान सचा नहीं होता; क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-अशुद्ध पर्यायसहित है। जैसे-तन्तु अवलोकन विना पटका अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्वाय पहिचाने विना आत्म-द्रव्यका श्रद्धान नहीं होता; उस गुद्ध-अशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आस्रवादिककी पहि-चानसे होती है। तथा आस्रवादिकके श्रद्धान विना आप-परका श्रद्धान व केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है; क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है। तथा आस्रवादिकका श्रद्धान हो तो आस्रव-बंधका अभाव करके संवर-निर्जरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे। तथा जो आप-परका भी श्रद्धान कराते ें ो उसी प्रयोजनके अर्थ कराते हैं; इसलिये आस्रवादिकके श्रद्धानसहित आप-परका व आपका जानना कार्यकारी है।

यहाँ प्रस्त है कि—ऐसा है तो शास्त्रोंमें आप-परके श्रद्धानको व केवल आत्माके श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा नवतत्त्वकी संतित छोड़कर हमारे एक आत्मा ही होओ—ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ?

समाधान:—जिसके सचा आप-परका श्रद्धान व आत्माका श्रद्धान हो, उसके सातों तन्त्रोंका श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सचा सात तन्त्रोंका श्रद्धान हो उसके आप-परका व आत्माका श्रद्धान होता ही होता है—ऐसा परस्पर अविनाभावी-पना जानकर आप-परके श्रद्धानको या आत्मश्रद्धानहींको सम्यक्त्व कहा है। तथा इस छलसे कोई सामान्यरूपसे आप-परको जानकर व आत्माको जानकर कृतकृत्यपना माने, तो उसके भ्रम है; वयोंकि ऐसा कहा है— "निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत्"। इसका अर्थ यह है कि—विशेष रुच्य कर्णा है को स्मान्यं भवेत्खरविषाणवत्"।

प्रयोजनभूत आखवादिक विशेषों सहित बाप-परका व आत्माका अदान करना योग्य है; अपना सातों तत्वांचोंके अदानके रागादिक मिटानेके अप परटब्गेको मिन्न भाता है व अपने आत्माहोको माता है, उसके प्रयोजनको सिद्धि होती है; इसलिये मुग्यतासे भेदिविज्ञानको व आत्मज्ञानको कार्यकारी कहा है! तथा तत्वायेश्रद्धान किये विश्वासंव जानना कार्यकारी नहीं है; वर्षोंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटानेका है, सो आत्मबादिक के श्रद्धान विना यह प्रयोजन मासित नहीं होता, तब केवल जाननेहों सानको सज्ञात है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य फंसे सिद्ध होगा? तथा नवतत्व गंतिकता छोड़ना कहा है; सो पूर्वमें नवनत्त्वके विचारसे सम्यग्दर्शन हुमा, परचात् निवकत्व छोड़नेको चाह को। तथा जिसके पहले हो नवतत्व में हिन्न अर्थ नवतत्वकों भी विकल्प छोड़नेकी चाह को। तथा जिसके पहले हो नवतत्व का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़नेका स्वया प्रयोजन है श्रद्धानमें स्वारम्भश्रद्धान सात्तव्वके प्रयोजकी सोयंवता पायो जाते हैं, इसलिये तत्वाप्यग्रद्धान सम्यग्यका लग्न है। सात्तवत्वों के श्रद्धानकी सायंवता पायो जाते हैं, इसलिये तत्वाप्यग्रद्धान सम्यग्यका लग्न है।

फिर प्रदत है कि-फहीं दाखोंमें बरिहंतदेव, निर्फर्य गुरु, हिंसारिह पर्मके श्रदानको सम्यक्त कहा है, सो किस प्रकार है ?

हिचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहन्तादिकके

यहाँ प्रश्न है कि-नारकादि जीवोंके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है और नद्भानको सम्यक्त्व कहा है।

उनके सम्यक्तव पाया जाता है; इसलिये सम्यक्तव होनेपर अरहन्तादिकका श्रद्धान होता

ही होता है ऐसा नियम सम्भव नहीं है? समाधान: --सप्ततत्त्वोंके श्रद्धानमें अरहन्तादिकका श्रद्धान गिभत है; क्योंकि

तत्त्वश्रद्धानमें मोक्षतत्त्वको सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, वह मोक्षतत्त्व तो अरहन्त-सिद्धका लक्षण है। जो लक्षणको उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यको उत्कृष्ट माने ही माने; इसलिये उन-को भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरको नहीं माना, वही देवका श्रद्धान हुआ। तथा मोक्षके कारण संवर-निर्जरा हैं, इसलिये इनको भी उत्कृष्ट मानता है; और संवर-निर्जराके

घारक मुख्यतः मुनि हैं, इसलिये मुविको उत्तम माना, औरको नहीं माना, वही गुरुका श्रद्धान हुआ। तथा रागादिक रहित भावका नाम अहिंसा है, उसीको उपादेय मानते हैं, भीरको नहीं मानते, वही धर्मका श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्त्वश्रद्धानमें गर्भित अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान होता है। अथवा जिस निमित्तसे इसके तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, उस निमित्तसे अरहन्तदेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसलिये सम्यवत्वमें देवादिकके श्रद्धानका नियम है।

फिर प्रश्न है कि-कितने ही जीव अरहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके गूण पहिचानते हैं और उनके तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता; इसलिये जिसके स्वा अरहन्तादिकका श्रद्धान हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है—ऐसा नियम सम्भव वहीं है ?

समाधान:-तत्वश्रद्धान विना अरहन्तादिकके छियाछीस आदि गुण जानता है वह पर्यायाश्रित गुण जानता है; परन्तु भिन्न-भिन्न जीव-पुद्गलमें जिसप्रकार सम्भव हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं पहिचानता, इसिलये सचा श्रद्धान भी नहीं होता; क्योंकि जीव-अजीव जाति पहिचाने दिना अरहन्तादिकके आत्माश्रित गुर्णोको व शरीराश्रित गुणोंको भिन्न-भिन्न नहीं जानता । यदि जाने तो अपने आत्माको परद्रव्यसे भिष् कैसे न माने ? इसलिये प्रवचनसारमें ऐसा कहा है:-

जो जाणदि अरहन्तं दन्त्रत्तगुणत्तपञ्जयत्तेहिं। सो नागदि अप्पाणं मोहो खलु नादि तस्स लयं ॥ ८०॥ इसका अयं यह है कि—जो अरहत्तको द्रव्यत्व, गुगत्व, पर्पादत्वसे जानता है वह आत्माको जानता है; उसका मोह विलयको प्राप्त होता है; इप्रतिये जिसके जीवादिक तस्वोंका श्रद्धान नहीं है, उसके अरहत्तादिकका भी सभा श्रद्धान नहीं है। तथा मोसादिक तस्वके श्रद्धान विना अरहत्तादिकका माहात्म्य यथायं नहीं जानता। खोकिक अतिस्थादिसे अरहत्तका, तपष्वरणादिसे गुपका और पर बोवोंको अहिंगादिसे समंको पहिमा जानता है, सो यह पराधितभाव हैं। तथा आत्माश्रित भावोंके अरहत्तादिकका स्वरूप तत्वश्रद्धान होनेपर हो जाना जाता है; इसलिये जिसके सभा अरहत्तादिकका श्रद्धान हो उसके तस्वश्रद्धान होता हो होता है—ऐसा नियम जानना। इस मकार सम्यक्तका लक्षणानिर्देश किया।

यहाँ प्रश्न है कि—सन्यो तत्वायंश्रद्धान व स्व-परका श्रद्धाव व आत्मश्रद्धान व देव-गुर-पर्मका श्रद्धाव सम्यक्तका लक्षण कहा। तथा इन ध्रयं छश्गोंको परस्पर एकता भी दिखायो सो जानी; परन्तु अन्य-अन्य प्रकार छश्चण कहरेका प्रयोजन मया?

उत्तर:--यह चार छक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टिसे एक लक्षण पहण करनेपर चारों छक्षणींका ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर अन्य-अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्वायंश्रद्धान लक्षण कहा है, यहाँ सो यह प्रयोजन है कि-इन तच्वोंको पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका व अपने हित-प्रहितका श्रवाब करे तब मोक्षमार्गमें प्रवर्ते । तथा जहाँ स्व-परका बिन्न श्रवान छ्याण कहा है, वहाँ तस्वार्थश्रद्धान प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। जीव-अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका मिन्न श्रद्धान करना है। तथा बासपा-दिसके श्रद्धानका प्रयोजन रागादिक छोड़ना है, सो स्व-गरका मिल श्रद्धान होनेगर परद्रव्याचे रागादि न करनेका श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्त्वायंश्रद्धावका प्रयोजन स्य-परके भिन्न श्रद्धानसे विद्ध होता जानकर इस लक्षणको कहा है। तया नहीं आरम-श्रद्धान लक्षण गहा है वहाँ स्व-परके मिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि-स्वकी स्य जानना । स्थको स्व जानने पर परका भी विकत्य कार्यकारी नहीं है। ऐमे मूलमूत प्रयोजनको प्रधानता जानकर आत्मध्यद्वानको मुख्य छक्षण कहा है। वया जहीं देव-गुरु-पर्मका श्रद्धान लहाण कहा है, यहाँ वाह्य खायनको प्रयानता हो है; क्मोंकि अरहन्तदेयादिकका श्रद्धान सच्चे तत्वाम श्रद्धानका कारण है और कुरेवादिक-का श्रद्धान कल्पिक तस्त्रश्रद्धानका कारण है। सो बाह्य कारणकी प्रधाननाम हुदेवा-

दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके अर्थ देव-गुरु-धर्मके श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्त-भिन्व प्रयोजनोंको मुख्यतासे भिन्त-भिन्न लक्षण कहे हैं।

यहाँ प्रश्न है कि—यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षणकों वंगीकार करें ?

समाधान:--मिध्यात्वकर्मके उपशमादि होनेपर विपरीताभितिवेशका अभाव होता है। वहाँ चारों छक्षण युगपत् पाये जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्यरूपसे तन्वार्थींका विचार करता है या स्व-परका भेदविज्ञान करता है, या आत्मस्वरूपहीका स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञावमें तो नाना-प्रकार विचार होते हैं: परन्तु श्रद्धानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्त्वविचार करता है तो भेदविज्ञानादिके अभिप्रायसहित करता है। और भेदविज्ञान करता है तो तत्त्व विचारादिके अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भो परस्पर सापेक्षपना है; इसिलये सम्यग्दृष्टिके श्रद्धानमें चारों हो लक्षणोंका अंगीकार है। तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरोताभिनिवेश पाया जाता है; उसके यह लक्षण आभासमात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिनमतके जीवादिक तत्त्वोंको मानता है, अन्यको नहीं मानता, उसके नाम-भेदादिकको सीखता है,-ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता है. परन्तु उनके यथार्थभावका श्रद्धान नहीं होता। तथा स्व-परके भिन्नपनेकी बातें करे, चितवन करे, परन्तु जैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है और वस्नादिकमें परबुद्धि है, वैसे आत्मामें अहंबुद्धि और शरोरादिमें परबुद्धि नहीं होतो । तथा आत्माका जिनवचनानु-खार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिरूप स्वका स्वरूप श्रद्धान नहीं करता है। तथा अरहन्तदेवादिकके सिवा अन्य कुदेवादिकको चहीं मानता, परन्तु उनके स्वरूपको य्थार्थ पहिचानकर श्रद्धान वहीं करता; —इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्यादृष्टिके होते हैं। इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है। तथा इत लक्षणाभासोंमें इतना विशेष कि—पहले तो देवादिकका श्रद्धान हो, फिर तत्वोंका विचार हो, फिर स्व-परका चितवन करे, फिर केवल आत्माका चितवन करे।—इस अनुक्रमसे सावन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्गको पाकर कोई जीव सिद्धपदको भी प्राप्त कर ले। तथा इस अनुक्रमका उल्लंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धिकी तीव्रतासे तत्त्वविचारादिमें प्रवर्त्तता है इसिंख्ये अपनेको शानी जानता है; अथवा तत्वविचारमें भी उपयोग नहीं लगाता, स्व-परका भेद-

विज्ञानी हुआ रहता है; अथवा स्य-परका भी ठीक नहीं करता और अवनेकी आत्म-ज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराईकी वार्ते हैं, मानादिक क्यापके सापन हैं: गुरु भी कार्यकारी नहीं हैं। इसिंछिये जो जीव अपना भछा करना चाहे, उसे जबतक सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो, तबतक इनको भी अनुक्रमहोसे अंगोकार करना। वहीं कहते हैं—

पहले तो आज्ञादिसे व किसी परोक्षासे कुदैवादिककी मान्यता छोड़कर अरहन्त-देवादिकका श्रद्धान करना; क्योंकि यह श्रद्धान होनेपर गृहीतिमध्यात्वका तो अभाग होता है, तथा मोक्षमार्गके विघ्न करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दूर होता है। मोध-मार्गका सहायक अरहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है। इसल्पि पहले देवादिकका श्रद्धान करना; फिर जिनमतमें कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करना; नाम-लक्षणादि सीखना: क्योंकि इस अभ्याससे तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर स्व-गरका भिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे; वर्षोकि इस अभ्याससे भेदविज्ञान होता है; फिर स्वमें स्वपना मानवेके अर्थ स्वरूपका विचार करता रहे; क्योंकि इस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार अनुक्रयसे इनको अंगोकार करके फिर इन्होमें कभी देवादिकके विचारमें, कभी तत्त्वविचारमें, कभी स्व-परके विचारमें, कभी आत्मविचारमें उपयोग लगाये। ऐसे अभ्याससे दर्शनमोह मन्द होता जाये तब कदाचित् सच्चे सम्यग्दर्शनको प्राप्ति होतो है। परन्तु ऐसा नियम तो है नहीं; किसी जीवके कोई प्रवल विपरीत कारण धीचमें हो जाये, तो सम्यग्दरांनकी प्राप्ति नहीं भी होतो, परन्तु मुख्यरूपसे बहुत जीवोंके तो इस अनुक्रमसे कार्यसिद्धि होती है; इसल्जि इनको इस प्रकार अंगोकार करना । जैसे पुत्रका अर्घी विवाहादि कारणोंको मिछाये, परचात् बहुत पुरुषोंके तो पुत्रकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो न हो। इसे तो उपाय करना । उसी प्रकार सम्यक्त्यका अर्घी इन कारणोंकी मिलाये, परचात् बहुत जीवोंके तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती हो है; किसीको न हो तो नहीं भी हो। परन्तु इसे तो अपनेसे बने यह उपाय करना ।—इस प्रकार सम्यक्तका रुक्षणनिर्देश दिया।

यहाँ प्रदन है कि—सम्यक्तको छक्षण सो अनेक प्रकार कहै, उनमें गुमने सन्तार्थसदान छक्षणको मुख्य किया सो कारण क्या ?

समाधानः—नुच्छयुद्धियोंको अन्य छ्हापमि प्रयोजन प्रगट भागित गरी होगा व ्छम उत्पन्न होता है। और इस तत्त्वार्यस्रद्धान छ्हापमि प्रगट प्रयोजन भागित होता है, हुए म्रम उत्पन्न नहीं होता, इसिलये इस लक्षणको मुख्य किया है। वही बतलाते हैं:—

देव-गुरु-धमंके श्रद्धावमें तुच्छबुद्धियोंको यह भाषित हो कि—अरहन्तदेवादिकको मानना, औरको नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त है। वहाँ जीव-अजीवका व
वंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भाषित व हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजन को सिद्धि व
हो, व जीवादिकका श्रद्धाव हुए विना इसी श्रद्धावमें सन्तुष्ट होकर अपवैको सम्यक्तवी
माने, एक कुदेवादिकसे द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे,—ऐसे भ्रम
उत्पन्न हो।
स्व-परके श्रद्धावमें तुच्छबुद्धियोंको यह भाषित हो कि स्व-परका ही जानना

कार्यकारो है; इसीसे सम्यक्त्व होता है। वहाँ आस्रवादिकका स्वरूप भासित व हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न हो व आस्रवादिकका श्रद्धान हुए बिना इतना ही जाननेमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी मारी, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा श्रम उत्पन्त हो। तथा आत्मश्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि आत्माहीका विचार कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्त्व होता है। वहाँ जीव-अजीवादिका विशेष व आस्रवादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न हो, व जीबादिकके विशेष व आस्रवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए बिना इत्य हो विचारसे अपनेको सम्यक्त्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़नेका उद्यम व करे। इसके भी ऐसा श्रम उत्पन्त होता है। ऐसा जानकर इव छक्षणोंको मुख्य नहीं किया।

तत्वार्यश्रद्धाच छक्षणमें जीव-अजीवादिकका व आस्त्रवादिकका श्रद्धाच होता है, वहां सर्वका स्वरूप भलीभौति भासित होता है, तब मोक्षमार्गके प्रयोजवकी सिद्धि हो। यह श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्वी होता है, परन्तु यह सन्तुष्ट नहीं होता। आस्वादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका उद्यम रखता है। इसके अम उत्पन्न नहीं होता। इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व स्व-परका श्रद्धान व आत्मश्रद्धान गिमत होता है, वह तो तुच्छबुद्धियोंको भी भासित होता है, तथा अन्य लक्षणमें तत्त्वार्थश्रद्धानका गिमतपना विशेषबुद्धिमान हों उन्हींको भासित होता है, तुच्छबुद्धियोंको नहीं भासित होता, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा धिण्या-दिष्टिके आभासमात्र यह हों, वहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है। अथवा धिण्या-दिष्टिके आभासमात्र यह हों, वहाँ तत्त्वार्थोंका विचार तो शोझतासे विपरोताभिविवेश दूर करनेको कारण होता है, अन्य लक्षण शोझ कारण न हों, व विपरोताभिविवेश के भी कारण हो जायें। इसलिये यहाँ सर्वश्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिविवेश रहित जीवादि तत्वार्योंका श्रद्धान सो ही सम्ययत्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण-

जबवाँ संधिकार ]

[ 333

बिर्देशका निरूपण किया । ऐसा रुक्षण जिस आत्माके स्वमायमें पाया जाता है यहाँ सम्यक्तवी जावशा ।

### [सम्पवत्वके भेद और उनका स्वरूप]

अब, इस सम्यक्तवके भेद बतलाते हैं। यहाँ प्रथम निरुप्य-व्यवहारका भेद वतलाते हैं—विपरोताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप बात्माका परिणाम यह तो निर्पय सम्यक्तव है, क्योंकि यह सत्यार्थं सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्यार्यहीका नाम निरुचय है। तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानको कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहारग्रम्यक्त है। वयोंकि कारणमें कार्यका उपचार किया है, सी उपचाररीका नाम ज्यारार है। यहाँ सम्यादृष्टि जीवके देव-गुरु-धर्मादिकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्रद्धानमें विषरीताभिनिवेशका अभाव है। यहाँ विषरीतामिनिवेशरहित श्रदान सो तो निश्चपन सम्यवत्य है और देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सी व्यवहार सम्यवत्व है। इस प्रकार एक ही कालमें दोनों सम्यक्त्य पाये जाते हैं। तथा मिच्यादृष्टि जोववे देव-गुर-धर्मा-दिकका श्रद्धाव आभासमात्र होता है और इसके श्रद्धानमें विपरीतामिनिवेशका अभाव वहीं होता; इसलिये यहाँ विदचयसम्यक्त वो है वहीं और व्यवहारसम्यक्त भी लाभासमात्र है; क्योंकि इसके देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीतामिनियेशके अभावको साक्षात् कारण नहीं हुआ। कारण हुआ बिना उपचार सम्भव नहीं है; इस-ळिये बाक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहारसम्यक्त्व भी इतके छम्भव नहीं है। अपवा इसके देव-गुर-धर्मादिकका श्रद्धान नियमरूप होता है सो विषरीतामिनवेश रहित श्रद्धानको परम्परा कारणभूत है। यद्यपि नियमरूप कारण नहीं है, तथापि मुख्यरूपने कारण है। तथा कारणमें कार्यका उपचार सम्भव है; इसलिये मुस्तरूप परमारा कारण **छपेसा मिट्यादृष्टिके भी व्यवहार सम्यक्त्व महा जाता है।** 

यहाँ प्रश्न है कि--कितन ही शालोंमें देव-गुर-धर्मके श्रद्धानको य तथा-श्रद्धानको तो व्यवहारसम्पद्धत्व कहा है और स्व-परके श्रद्धानको य देवल बास्माके श्रद्धानको निदचयक्षम्यक्त्य कहा है तो कित प्रकार है?

समापान:—देव-गुर-वर्मके श्रद्धावमें तो प्रवृत्तिकी मुस्तता है। वो प्रवृत्तिमें सरहत्त्वादिकको देवादिक माने और को म माने. उसे देवादिकका श्रद्धानी करा जाता है, और तक्त्रश्रद्धानमें उनके विचारको मुख्यता है। वो ज्ञानमें योवादिक तक्षी-का विचार करे उसे तक्त्रश्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पायो बातो है। को यह दोनों किसी जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सद्भाव सिथ्याहिष्टिके भी सम्भव है; इसिल्ये इनको व्यवहारसम्यवत्व कहा है। तथा स्व-परके
श्रद्धानमें व आत्मश्रद्धानमें विपरोताभिनिवेशरिहतपनेकी मुख्यता है। जो स्व-परका
भेदिवज्ञान करे व अपने आत्माका अनुभव करे उनके मुख्यरूपसे विपरीताभिविवेश
नहीं होता; इसिल्ये भेदिवज्ञानीको व आत्मज्ञानीको सम्यग्दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार
मुख्यतासे स्व-परका श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टिके हो पाया जाता है; इसिल्ये
इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्यरूपसे यह
चारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टिके होते हैं, सम्यग्दृष्टिके सच्चे होते हैं। वहां आभाससात्र हैं वे तो विना नियम (सम्यक्त्वके) परम्परा कारण हैं और सच्चे हैं सो नियमरूप
साक्षात् कारण हैं; इसिल्ये इनको व्यवहाररूप कहते हैं। इनके निमित्तसे जो
विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चयसम्यक्त्व है—ऐसा जानना।

फिर प्रश्न:—िकतने ही शास्त्रोंमें लिखा है कि—आत्मा है वही निश्चय-सम्यक्तव है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है ?

समाधान:—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान हुआ सो आत्माहीका स्वरूप , वहाँ अभेदवुद्धिसे आत्मा और सम्यक्त्वमें भिन्नता नहीं है; इसिलये निश्चयसे आत्माहीको सम्यक्त्व कहा । अन्य सर्व सम्यक्त्वको निमित्तमात्र हैं व भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्वके भिन्नता कही जाती है इसिलये अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं—ऐसा जानना । इस प्रकार निश्चयसम्यक्त्व और व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वके दो भेद होते हैं।

तया अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञासम्यक्तवादि सम्यक्तवके दस भेद किये हैं, वह आत्मानुशासनमें कहा है:—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशातसूत्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यांभवमव परमावादिगाढं च ॥ ११ ॥

अर्थ:—जिवआज्ञासे तत्त्वश्रद्धान हुआ हो सो आज्ञासम्यक्तव है। यहाँ इतना जानना—"मुझको जिनआज्ञा प्रमाण है," इतना हो श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आजा सानवा तो कारणभूत है। इसोसे यहाँ आज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसलिये पहले जिन- गञ्चा माननेसे परचात् जो तत्त्वश्रद्धान हुआ सो आग्रासम्परत है'। इसी प्रकार निर्प्रय-।।गंके अवलोकनसे तत्त्वश्रद्धान हो सो मागंकम्परत है.....

इस प्रकार बाठ भेद तो कारण अपेदा किये। स्या प्रुवकेयहोके जो तत्तर-रद्धान है उसे अवगादसम्पवल कहते हैं। केवलज्ञानीके जो तक्ष्यद्धान है उनको (सावगादसम्पवल कहते हैं।—ऐसे दो भेद ज्ञानके सहकारोपनेकी अपेदा किये। इस कार सम्पवलके दस भेद किये। वहीं सर्वत्र सम्पवलका स्वरूप तक्ष्यांप्रद्धान ही गानना।

तथा सम्पन्त्वके तीन भेद किये हैं:—१-श्रीवर्शामक, २-शायोपराधिक, ३तायिक । सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी अपेता किये हैं । वहाँ ओपराधिक सम्पन्तके
हो भेद हैं—प्रयमोपदाम सम्पन्तक और दितीयोपरामसम्प्रक्त । वहाँ मिय्यादृष्टि गुनत्यानमें करण द्वारा दर्शनमोहका उपदाम करके जो सम्पन्त उत्प्र हो, उत्ते प्रयमोपतम सम्पन्तक कहते हैं। वहाँ इतना विशेष है — अनादि मिय्यादृष्टिक तो एक मिथ्यात्वप्रकृतिकाही उपदाम होता है, क्योंकि इसके मिश्रमोहनोप और सम्पन्तक मोहनोपकी
सत्ता है नहीं। जब जोव उपदामसम्पन्तक प्राप्त हो, वहाँ उस सम्पन्तक करता
है तह तीन प्रकृतियोंको मिश्रमोहनीयरूप व सम्पन्तक प्राप्ति करता
है तब तीन प्रकृतियोंको सत्ता होती है; इसिल्ये अनादि मिथ्यादृष्टिक एक मिथ्यात्व-

१-पार्ग सम्पन्तवने बाद यहाँ पंडितबोको स्वहस्त निस्तित प्रतिमें छह गम्पस्रस्य सर्पन हरनेके लिये २ पंक्तिपोका स्थान छोड़ा गया है और किर वे लिए नहीं पाये। यह यपन अन्य रूपोंकि लनुसार दिया जाता है:—

<sup>[</sup>तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्षद्भगदिक उनते पुरामोके उत्तरेगते उत्तर सं मानवाता वर्गये उत्तर सामस समुद्रमें प्रयोग पुरुषिक उत्तरेगति हुई सो उत्तरेगति में उपदेशमायक्य है। मुनिके आसरणके विधानको प्रतिपादन करनेवाला वो आधारमूत्र, उने मुनकर सो प्रधान करना हो उत्ते भने प्रकार सुप्रतिट कही है, यह सुप्रसम्बद्ध है। तथा योत्र वो धानवाता के वार्ष उनके द्वारा कांग्रेसिक सुप्रति विधाने हैं विधान के प्रधान करना है। तथा योत्र वो एता प्रतिपादन पराप्ति । तथा है उत्तरेगति है के प्रधान के प्रधान स्वानक स्वानक सुप्रति है के उत्तरेगति है यह धानका प्रधान के प्रधान सुप्रति है स्वानका सुप्रति है सुप्

प्रकृतिको सत्ता है, उसीका उपशम होता है। तथा सादिमिध्यादृष्टिके किसोके तीव प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्तवकालमें तोनकी सत्ता हुई थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है और जिसके मिश्र मोहनीय, सम्यक्तवमोहनीयकी उद्देलना हो गई हो, उनके परमायु मिथ्यात्वरूप परिणमित होगये हों, उसके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है; इसलिये सादि मिथ्यादृष्टिके तीन प्रकृतियोंका व एक प्रकृतिका उपशम होता है।

उपशम क्या ? सो कहते हैं:-

अितृतिकरणमें किये अन्तरकरणिवधानसे जो सम्यक्ति कालमें उदय आवे योग्य निषेक थे, उनका तो अभाव किया; उनके परमाणु अन्यकालमें उदय आवे योग्य निषेक एप किये। तथा अितृतिकरणमें ही किये उपशमविधानसे जो उसकालके परमाल उदय आवे योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकालमें उदय व आसके ऐसे किये। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये और उदय व पाया जाये उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्वसे हुआ प्रथमोपशमसम्यक्त है, सो चतुर्थादि सप्तब गुणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपशमश्रेणीके सन्मुख होने पर सप्तमगुणस्थानमें सयोपशमसम्यक्ति जो उपशम सम्यक्त हो, उसका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त है। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीवहीकी सत्ता जन करता है वही उपशम है। सो यह द्वितीयोपशमसम्यक्त सप्तमादि ग्यारहर्वे गुणस्थान पर्यन्त होता है। गिरते हुए किसीके छट्टे, पाँचवें और चौथे भी रहता है—ऐसा जानना। इस प्रकार उपशमसम्यक्त दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्त वर्तमानकालमें क्षायिकवत् निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायी जाती है, इसलिये अन्तर्मूह्तं काल मात्र यह सम्यक्त रहता है। परचात् दर्शनमोहका उदय

तथा जहां दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें सम्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, अन्य दो का उदय न हो, वहां क्षयोपशमसम्यक्त्व होता है। उपशमसम्यक्त्वका काळ पूणं होने पर यह सम्यक्त्व होता है व सादिमिध्यादिष्टिके मिथ्यात्वगुणस्थानसे व विश्व-गुणस्थानसे भी इसको प्राप्ति होती है। क्षयोपशम नया? सो कहते हैं:—

आता है-ऐसा जानना। इस प्रकार उपशमसम्यक्तवका स्वरूप कहा।

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें जो मिथ्यात्वका सनुभाग है, उसके सन्तर्वे

भाग मिश्रमोहबीयका है; उसके अनन्तवें भाग सम्यक्तमोहनीयका है। इनमें सम्बन्ध-मोहनीय प्रकृति देशघाती है; इसका उदय होनेपर भी सम्यक्तका पाठ नहीं होता। किचित मिलवता करे, मुल्यात न कर सके, उसीका नाम देशपाति है। सो जहाँ मिथ्यास्य व मिथ्यमिथ्यात्वके वर्तमान कालमें उदय बाने योग्य नियेक्षेका उदय हुए तिना ही विजरा होती है वह तो क्षय जानना, और इन्हींके आगामीकालमें उदय बाने योग्य निपेकोंको सत्ता पायो जाये वहो उपराम है, और सम्यक्त्यमोहनीयका उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपराम है; इसलिये समञ्जरवार्षप्रदान हो वह क्षयोपरामसम्यवस्य है। यहाँ जो मल लगता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं; उदाहरण बतलानेके अर्थ चलमलिन बगाइपना कहा है। वहाँ व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तो हो, परन्तु अरहन्तदेवादिमें -- यह मेरा है, यह अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मल लगे सो मलिनपना है। यह शान्तिनाप शान्तिकर्त्ता है इत्यादि भाव सो अगाडपना है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र बतलाये, परन्तु नियमरूप नहीं हैं। क्षयोपश्चमसम्यक्त्वमें जो वियमरूप कोई मछ छनता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि-इसके तत्त्वापैश्रद्धावमें किसी प्रकारसे समल-पना होता है, इसल्यि यह सम्यवस्य निर्मल नहीं है। इस क्षयोपराम सम्यवस्य एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं हैं। इतना विशेष है कि — साविकसम्पन्तक सन्मुत होने पर अन्तमु हुतंकालमात्र जहाँ मिट्यारडको प्रकृतिका क्षय करता है, यहाँ दो ही प्रकृतियोंको सत्ता रहती है। पदचात् मिश्रमोहनीयका भी क्षय करता है यहाँ सम्पराय-मोह्नीयकी ही सत्ता रहती है। परवात् सम्यक्त्यमोहनीयकी काण्डकपातादि त्रिया महीं करता, यहाँ कृतकृत्य वेदकसम्बन्दृष्टि नाम पाता है-ऐसा आनना। तपा इस क्षयोपश्यमसम्यन्त्वहोका नाम येदक सम्यन्त्व है। जहाँ मिय्यात्व-विध्यमोहनीयकी मुख्यतासे कहा जाये वहाँ सयोपराम नाम पाता है। सम्यास्वमोहनीयकी मुस्यजाने कहा जाये, वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कमनमात्र दो नाम हैं, स्वरूपमें भेद मही है। तथा यह सयोपरामसम्यनस्य चतुर्याद सन्तमगुगस्यान पर्यन्त पाना बाता है। इत प्रकार क्षयोपरामसम्यवत्वका स्वरूप कहा।

प्रकार स्वापदामसम्पनत्वकः स्वरूप कराः ।

वया दीनौं प्रकृतियोंके सर्वमा सर्व नियंकोंका नाग्र होनेपर सरवन्त निर्मण वया दीनौं प्रकृतियोंके सर्वमा सर्व नियंकोंका नाग्र होनेपर सरवन्त निर्मण स्वापंत्रदान हो सो सायिकसम्पन्तम है। सो पतुर्यादि पार गूग्तरपानोंमें करों सरवापंत्रदान हो सो सायिकसम्पन्तम है। सो होती है? यो कहते हैं:—प्रयम स्वापदाम सम्यग्रहिको इसकी प्रान्ति होती है। कैसे होती है? यो कहते हैं:—प्रयम स्वापदाम सम्यग्रहिको सम्यग्रहिकोप स्वस्थान्तियों स्वापदान्तियों स्वर्याद्वीय स्वस्थान्तियों स्वर्याद्वीय स्वस्थान्तियों स्वर्याद्वीयों स्वर्याद्वीय स्वर्

रूप परिणमित करे व निर्जरा करे, -इस प्रकार मिध्यात्वकी सत्ता नाश करे। तथा मिश्रगोहनीयके परमाणुओंको सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणामत करे व निर्जरा करे,— इस प्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे। तथा सम्यक्तव मोहनीयके निषेक उदयमें आकर खिरें, उसकी वहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये। जही अन्तर्मु हूर्त स्थिति रहे तब कृतकृत्य वैदकसम्यग्दृष्टि हो । तथा अनुक्रमसे इन निषेकांका नाश करके क्षायिकसम्यग्दृष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावसे विमेळ है व मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावसे वीतराग है; इसका नाश नहीं होता। जबसे उत्पन्न हो तवसे सिद्धअवस्था पर्यन्त इसका सदूभाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्यक्तवका स्वरूप कहा। ऐसे तीव भेद सम्यक्तवके हैं। तथा अवन्तानुबन्धी कषायकी सम्यक्तव होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या तो अप्रशस्त उपशम होता है, या विसंयोजन होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपशम-विघानसे उपशम हो, उसका वाम प्रशस्त उपशम है। उदयका अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। सो अनन्तानुबन्धीका प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, अन्य मोहकी प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन करण द्वारा अनन्तानुबन्धीके परमाणुओंको अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करें, उसका नाम विसंयोजन है। सो

इनमें प्रथमोरशम सम्यक्त्वमें तो अनन्तानुवंधीका अप्रशस्त उपशम ही है। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहछे अनन्तानुवंधीका विसंयोजन होनेपर ही होती हैं, -ऐमा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई वियम नहीं लिखते। तथा क्षयोप-शम सम्यवत्वमें किसी जीवके अप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजन होता है। तथा क्षायिकसम्यक्तव है सो पहले अनन्तानुवंधोका विसंयोजन होचैपर ही होता है ऐसा जानना । यहाँ यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वोके अनन्तानुबंधीके विसंयोजनसे सत्ताका नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्वमें आये तो अनन्तानुबंधीका वंध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सदूभाव होता है। और क्षायिकसम्यग्दृष्टि मिय्यात्वमें आता नहीं है, इसिलये उसके अवन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित् नहीं होती। यहाँ प्रश्न है कि अनन्तानुवंशो तो चारित्रमोहको प्रकृति है, सो चारित्रका घात करे, इससे सम्यक्तका घात किस प्रकार सम्भव है ? समाधान:-अनन्तानुवंबीके उदयसे क्रोधादिरूप परिणाम होते हैं, कुछ खतत्त्वश्रद्धाव वहीं होता; इष्टिये खवन्तानुवंधी चारिश्रहीका घात करती है, सम्यक्तका ्र घात नहीं करती । सो परमायंसे है तो ऐसा हो, परतु बननतानुबन्धों उटबने अंन घोषा-दिक होते हैं वैसे कोषादिक सम्यवस्व होनेपर नहीं होते—ऐसा निमित्त-नैमितिकरना पाया जाता है। जैसे—असपनेको घातक तो स्यावर प्रकृति हो है, परन्तु असपना होनेपर एफेन्द्रिय खाति प्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसिल्ये उपचारसे एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी असपनेका घातकपना कहा जाये तो दोप नहीं है। उसी प्रकार सम्यवस्वका पातक तो दस्तेनभोह है, परन्तु सम्यवस्व होनेपर अनन्तानुबन्धों कपायोंका भी उदय नहीं होता, इसिल्ये उपचारसे अनन्तानुबन्धोंके भी सम्यवस्वका घातकपना सहा जाये तो दोय नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि:-अनन्तानुबन्धी भी चारित्रहीका घात करता है, तो इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्यानमें असंयम किसलिये करते हो ?

समाधान:-अनन्तान्बन्धो अदि भेद हैं वे तीव-मन्द कवायको अपेक्षा नहीं हैं। वयोंकि मिच्याहिं तोव कपाय होनेपर व मंदकपाय होनेपर अनन्तानुबन्धी बादि पारोंसा उदय सुगपत् होता है। वहाँ चारोंके उत्कृष्ट स्मदंक समान कहे हैं। इतना विभेष है कि-वनन्तानुबन्धीके साथ जैसा तीव उदय अव्रत्यास्यानादिकका हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानके साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय हो, वैसा उसके जानैपर नहीं होता। तथा जैसा प्रत्याख्यानके साथ संज्यलनका उदय हो, वैसा केवळ संज्वलनका उदय नहीं होता। इसलिये अनन्तानुबन्धोके जानेपर कुछ कथा-योंकी मन्दता तो होतो है, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। क्योंकि कपायोंके असंस्थात छोकप्रमाण स्थान हैं; उनमें सर्वत्र पूर्वस्थानसे उत्तर-स्यानमें मन्दता पायी जाती हैं; परन्तु व्यवहारसे उन स्यानोंमें तीन मर्यादाएँ की। आदिके बहुत स्थान तो असंपमरूप कहे, फिर कितने हो देशसंपमरूप नहे, फिर नितने ही सकलसंयमरूप कहे। उनमें प्रयम गुणस्यानसे लेकर घनुवं गुणस्याव पर्यन्त जो कषायके स्थान होते हैं वे सर्व असंसमहीके होते हैं। इसल्यि कपार्योंकी मन्द्रता होनपर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यदाप परमायंते क्यामका पटना पारित्रश अंग है, सपापि व्यवहारसे जहीं ऐसा कपायोंका घटना हो, जिससे श्रावकवर्म या मुनियमंत्रा अंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम पाता है। सो असंगतमें ऐसे कवाय घटते गहीं हैं. इन-लिये यहाँ असंयम कहा है। कपायोंका अधिक हीनपना होनेपर भी, जिल प्रकार प्रद-त्तादि गुणस्थानीमें सर्वत्र सक्छसंयम ही बाब पाता है, तसी प्रकार विच्यान्यारि

रूप परिणमित करे व निर्जरा करे, —इस प्रकार मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे। तथा मिश्रगोहनीयके परमाणुओंको सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणमित करे व निर्जरा करे,— इस प्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे। तथा सम्यक्त्व मोहनीयके निषेक उदयमें आकर खिरें, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये। जहाँ अन्तर्मु हुर्त स्थिति रहे तब कृतकृत्य वैदकसम्यग्दृष्टि हो । तथा अनुक्रमसे इन निषेकींका नाश करके क्षायिकसम्यग्दृष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावसे विर्मल है व मिथ्यात्वरूप रंजनाके अभावसे वीतराग है; इसका नाश नहीं होता। जबसे उत्पन्न हो तवसे सिद्धअवस्था पर्यन्त इसका सदूभाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्यक्तवका स्वरूप कहा। ऐसे तीच भेद सम्यक्तवके हैं।

तया अवन्तानुबन्धी कषायकी सम्यक्तव होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या तो अप्रशस्त उपशम होता है, या विसंयोजन होता है। वहाँ जो करण द्वारा उपशम-विघानसे उपराम हो, उसका साम प्रशस्त उपराम है। उदयका अभाव उसका नाम अप्रवास्त उपशम है। सो अनन्तानुबन्धीका प्रशस्त उपशम तो होता हो नहीं, अन्य मोहकी प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन करण द्वारा अनन्तानुबन्धीके परमाणुओंको अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करें, उसका नाम विसंयोजन है। सो ्इनमें प्रथमोपक्षम सम्यक्त्वमें तो अनन्तानुवंधीका अप्रशस्त उपक्षम ही है। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्तवकी प्राप्ति पहछे अनन्तानुबंघीका विसंयोजन होनेपर ही होती हैं,—ऐमा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई वियम नहीं लिखते। तथा क्षयोप-शस सम्यवत्वमें किसी जीवके अप्रशस्त उपशम होता है व किसीके विसंयोजन होता है। तया क्षायिकसम्यक्तव है सो पहले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनैपर ही होता है ऐसा जानना । यहां यह विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्तवीके अवन्तानुबंधीके विसंयोजनसे सत्ताका नाश हुआ था, वह फिर मिथ्यात्वमें आये तो अनन्तानुबंधीका वंध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सदूभाव होता है। और क्षायिकसम्यग्दृष्टि मिय्यात्वमें याता नहीं है, इसिलये उसके अवन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित् नहीं होती।

यहाँ प्रश्न है कि-अनन्तानुवंबी तो चारित्रमोहको प्रकृति है, सो चारित्रका घात करे, इससे सम्यवत्वका घात किस प्रकार सम्भव है?

समाधान:-अनन्तानुवंबोके उदयसे कोवादिक्ष्य परिणाम होते हैं, कुछ लवत्त्वश्रद्धाच नहीं होता; इसिंख्ये अवन्तानुवंधी चारित्रहीका घात करती है, सम्यक्तवका 👯 पात नहीं करती। सो परमार्थसे है तो ऐसा हो, परतु बनन्तानुबन्धीके उदयने जैने प्रोधा-दिक होते हैं वैसे क्रोधादिक सम्यवस्य होनेपर नहीं होते — ऐसा निमित्त-निमित्तरना पाया जाता है। जैसे — यसपनेको धातक तो स्यावर प्रकृति ही है, परन्तु प्रसन्ना होनेपर एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसिल्ये उपचारसे एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी प्रसपनेका धातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यवस्यका धातक तो दर्शनभोह है, परन्तु सम्यवस्य होनेपर अनन्तानुबन्धी कपायोंका भी उदय नहीं होता, इसिल्ये उपचारसे अनन्तानुबन्धोंके भी सम्यवस्यका धातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है।

यहाँ फिर प्रश्न है कि:—अनन्तानुबन्धो भी चारित्रहीका पात करता है, तो इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो। असंयत गुणस्थानमें असंयम किसल्यि कहते हो?

समाधान:-अनन्तानुबन्धी आदि भेद हैं वे तीव्र-मन्द कपायकी अपेक्षा नहीं हैं: क्योंकि मिथ्यादृष्टिके तीव कषाय होनेपर व मंदकषाय होनेपर बनन्तानुबन्धो बादि चारोंका उदय सुगपत् होता है। वहाँ चारोंके उत्कृष्ट स्पद्धंक समान कहे हैं। इतना विशेष है कि--बनन्तानुबन्धीके साथ जैसा तीव्र उदय अव्रत्यास्यानादिकका हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानके साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय हो, वैसा उसके जानैपर नहीं होता। तथा जैसा प्रत्यास्यानके साथ संज्यलनका उदय हो, वैसा केवळ संज्वलनका उदय नहीं होता। इसल्पिय अनन्तानुबन्धोके जानेपर कुछ कपा-योंकी मन्दता तो होतो है, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। क्योंकि कवायोंके असंस्थात छोकप्रमाण स्थान हैं; उनमें सर्वत्र पूर्वस्थानसे उत्तर-स्यानमें मन्दता पायो जाती है; परन्तु व्यवहारसे उन स्यानोंमें सीन मर्यादाएँ की । आदिके बहुत स्थान तो असंयमरूप कहें, फिर कितने हो देशसंयमरूप पहे, फिर कितने ही सकलसंयमरूप कहे। उनमें प्रयम गुणस्यानसे लेकर घतुर्य गुणस्यान पर्यन्त जो कपायके स्यान होते हैं वे सर्व असंयमहोके होते हैं। इसिंठये कपायोंकी मन्दता होनेपर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यद्यपि परमार्थसे कपायका घटना चारित्रका अंच है, सपापि व्यवहारसे जहाँ ऐसा क्यायोंका घटना हो, जिससे श्रायकथर्म या मुनियमंका अंगीकार हो, यहीं चारित्र नाम पाता है । सो असंयतमें ऐसे कपाय घटते गहीं हैं, इस-लिये यहाँ असंयम कहा है। कपायोंका अधिक-हीनपना होनेपर भी, जिस प्रकार प्रय-सादि गुगस्यानोमें सर्वत्र सक्छसयम ही बाब पाता है, उसी प्रकार निच्यास्वादि असंयत पर्यन्त गुणस्थानोंमें असंयम चाम पाता है। सर्वत्र असंयमकी समानता नहीं जानना।

यहाँ फिर प्रश्व है कि—अनन्तानुबन्वी सम्यक्त्वका घात वहीं करता है तो इसका उदय होनेपर सम्यक्तिसे अष्ट होकर सासादन गुणस्थानको कैसे प्राप्त करता है ?

समाधान:— जैसे किसी मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव रोग प्रगट हुआ हो, उसको मनुष्यपर्याय का छोड़नेवाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होनेपर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्थामें नहीं हुई। यहाँ मनुष्यहीका आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त्वोके सम्यक्त्वके नाशका कारण अनन्तानुबन्धीका उदय प्रगट हुआ, उसे सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा। तथा सम्यक्त्वका अभाव होनेपर विध्यात्व होता है वह तो सासादनमें नहीं हुआ। यहाँ उपशम सम्यक्त्वहीका काल है—ऐसा जाववा। इस प्रकार अवन्तानुबन्धी चतुष्टयकी सम्यक्त्व होनेपर अवस्था होती है, इसलिये सात प्रकृतियोंके उपशमादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जातो है।

फिर प्रश्न:—सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं?

समाघान:—सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सम्यक्त्वके अभावरूप मिध्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका घातक भाव सो सासादव है। इस प्रकार सम्यक्त्वमागंणासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्वमागंणासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्व भेष्ट होकर मिध्यात्वमें आया हो उसे सिध्यात्वसम्यक्त्व कहा जाये। परन्तु यह असत्य है; क्योंकि अभव्यके भी उसका सद्भाव पाया जाता है। तथा मिध्यात्वसम्यक्त्व कहा ही अशुद्ध है। जैसे संयममागंणामें असंयम कहा, भव्यमागंणामें अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्वमागंणामें मिध्यात्व कहा है। सिध्यात्वको सम्यक्त्वका भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करनेपर कितने ही जीवोंके सम्यक्त्वका भाव भासित हो, वहाँ मिध्यात्व पाया जाता है,—ऐसा अर्थ प्रगट करनेके अर्थ सम्यक्त्व मागंणामें मिध्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नहीं हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन हो हैं ऐसा जानना। यहाँ कर्मके उपशमादिकसे उपशमादि सम्यक्त्व कहे, सो कर्मके उपशमादिक इसके करनेसे नहीं होते। यह तो तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है—ऐसा जानना। ऐसे सम्यक्त्वके भेद जानना। इस प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानना। इस प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानना। इस प्रकार सम्यक्त्वके भेद जानना।

#### सम्यन्दर्शनके आठ अंग

तथा सम्यग्दरानके बाठ अंग कहे हैं:--नि:शंकितत्व, नि:कांक्षितत्व, विवि-

चिकित्सत्व, अमूब्दृष्टित्व, उपवृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सत्य। वहाँ भयका अभाव अथवा तत्त्वोंमें संत्रयका अभाव सो विःशंकितत्व हैं। तथा परद्रव्यादिमें रागरूप वांछाका अभाव सो निःकांक्षितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें द्वेषरूप ग्छानिका अभाव सो निर्विचिकित्सत्त्व है। तथा तत्त्वोंमें व देवादिकमें अन्यया प्रतीतिरूप मोहका अभाव सो अमूद्दृष्टित्व है। तथा आत्मधर्मका व जिनधर्मका बढ़ाना उसका नाम उपवृंहण है; इसी अंगका नाम उपगृहन भी कहा जाता है। वहां धर्मात्मा जीवोंके दोध ढेंकवा— ऐसा उसका अर्थ जानना। तथा अपने स्वभावमें व जिनधर्मको स्वरंगो स्वरापित करना, सो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूपको व जिनधर्मको महिमा प्रगठ करना, सो प्रभावना है। तथा तथा स्वरूपमें व जिनधर्मको व्याविक्ष स्वरूपको व विनायक्षको स्वर्गाविक्ष से। चारतिस्वरूप है। चिवा अपने स्वरूपको व विनायक्षको सिमा प्रगठ करना, सो प्रभावना है। तथा स्वरूपमें व जिनधर्मको मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सन्यवस्वके अंग हैं।

यहाँ प्रश्न है कि-कितने ही सम्यक्त्वो जीवोंके भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाये जाते हैं, और कितने ही मिथ्यादृष्टियोंके वहीं पाये जाते, इसलिये निःशंकितादिक कम सम्यक्तके कैसे कहते हो ?

समाधान: — जैसे सनुष्य धरीरके हस्त-पादादिक अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमें कोई अंग न हो। वहाँ उसके पनुष्य धरीर तो कहा जाता है, परन्तु उन अंगों विना वह घोमायमान सकल कार्यकारी नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्त्वके निःशंकितादि अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यक्त्वी ऐसा भी हो, जिसके निःशंकितत्वादिमें कोई अंग न हो; वहाँ उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परन्तु उन अंगोंके बिना वह निमेल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार वन्दरके भी हस्त-पादादि अंग होते हैं, परन्तु जैसे मनुष्यके होते हैं वैसे नहीं होते। उसी प्रकार मिध्यादृष्टियोंके भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक अंग होते हैं, परन्तु जैसे निश्चयकी सापेक्षता सहित सम्यक्त्वों पन्चोंस मंल कहे हैं — आठ धंकादिक, आठ मद, तीन मृद्रता, पट अनायतन, सो यह

संम्यक्त्वो नहीं होते । कदाचित् किसोको कोई मल छगे, परन्तु सम्यक्त्वका सर्वया साध नहीं होता, यहाँ सम्यवत्व मलिन हो होता है—ऐसा जानना । बहु………

### पं० टोडरमलनीके सुपुत्र श्री पं० गुमानीरामजी द्वारा रचित

# "समाधि-मरण स्वरूप"

[ लाचायंकल्प श्री पं॰ टोडरमळजीके सहपाठी और धर्म-प्रभावनामें उत्साह प्रेरक य. राजमळजी कृत "ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार" नामक ग्रन्थमेंसे यह अधिकार वहुत मृत्दर जानकर बात्मवर्म अंक २५३-५४में दिया था उसीमेंसे शुरूका अंश यहाँ दिया जाता है।]

हे भव्य ! तृ सुन ! अब समाधिमरण का छक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निःकपायका है, शान्त परिणामोंका है; मेदविशान सहित, कपाय रहित शान्त परिणामोंसे मरण होना समाधिमरण है। संक्षिप्त रूपसे समाधिमरणका यही वर्णन है विशेष रूपसे कथन आगे किया जा रहा है।

सम्यक्षानी पुरुपका यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधिमरण ही की इच्छा करता है, उसकी हमेशा यही भावना रहती है, अन्तमें मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है जिसको कोई पुरुप छछकारे कि है सिंह! तुम्हारे पर वैरियोंकी फोज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुपार्थ करो और गुफासे वाहर निकलो! जय तक वैरियोंकी समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और वैरियोंकी फोजको जीत छो। महान पुरुपोंकी यही रीति है कि वे शबुके जागृत होनेसे पहले तैयार होते हैं।

ु उस पुरुपके ऐसे वचन सुनकर छाईछ तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि दें स्वापाद मासमें इन्द्रने ही गर्जना की हो!

मृत्युको निकट जानकर सम्यक्ञानी पुरुष सिंहकी तरह सावधान होता है और कायर-पनको दूर ही से छोट देता है।

### सम्यग्दिष्ट कैसा है?

उसके हृद्यमें आत्माका स्वरूप देदीप्यमान प्रकटरूपसे प्रतिभासता है। वह ज्ञानज्योतिको त्रिये आनन्दरससे परिपूर्ण है। यह अपनेको साक्षात् पुरुपाकार अमूर्तिक, चैतन्यधातुका पिंड, अनंत अक्षय गुणोंसे युक्त चैतन्यदेव ही जानता है। उसके अतिशयसे ही वह परद्रव्यके प्रति रंचमात्र भी रागी नहीं होता।

### सम्यग्दृष्टि रागी नयों नहीं होता ?

वह अपने निजन्यक्पको जाता, दृष्टा, परदृष्योंसे भिन्न, शाश्वत और अविनाशी जानता है और पर दृष्यको तथा रागदिकको अणभंगुर, अशाश्वत, अपने स्वभावसे भलीभाति मिन्न जानता है। इनलिये सम्यन्तानी कैसे टरे ? x x x.....

१. जोब, मान, माया और लोभ ये चार क्याय हैं।

#### पंडित प्रवर थी टोडरमञ्जी द्वारा रचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी

तथा

क्षांतर भी पंत प्रमासनी समानि असा भीवत

परमार्थ वचनिका

निमित्त-उपादान चिट्ठी

भाषा परिवर्तनकारः भगनलाल जैन



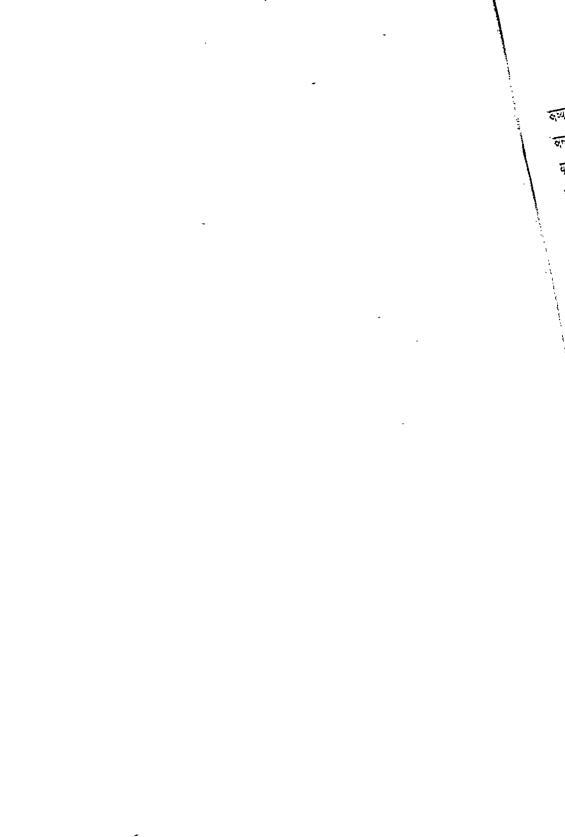

## पंडित प्रवर टोडरमलजी की

## रहस्यपूर्ण चिट्ठी

भी

सिद्ध थो मुख्ताननगर महा गुभन्नानमें साधर्मी भाउँ अनेक उपमा योज्य अध्यात्मरस रोचक भाई थी खानचन्दजी, गगावरजी, श्रीपानजी, सिद्धारमदानजी, 'अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमलके भी प्रमुख विनय सब्द अवधारण करना। । यहाँ ययासम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्दपनके अनुभवने महजानन्दकी गृद्धि चाहिये।

अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई श्री रामसिंहजी भुवानीदानजी पर आया था। उसके समाचार जहानाबादसे मुझको अन्य सार्धामयोने लिये थे। सो भाईजी, ऐसे प्रक्त तुम सरीधे ही लिखें। इस वर्तमानकालमें अध्यात्मरमके रिमक बहुत पोट्टे हैं। धन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी वात भी करते हैं। वही कहा है—

> तन्त्रति मीतिविचेन येन वार्तापि हि श्रुता । निहिचतं स भवेङ्गच्यो भाविनिर्दाणमाननम् ॥ —पद्मनीन्द्र वंचविद्यतिका ( एक्स्यामीतिः २३ ई

अर्थ: — जिस जीवने प्रसप्त चित्तमे उम चेतनस्वरूप आत्माकी बात भी मुनी है, वह निरचयसे भव्य है। अल्पकालमें मोधका पात्र है।

सो भाईजी, तुमने प्रश्न लिसे उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुमार कुछ िन्छने े हैं सो जानना और अध्यात्म आगमकी चर्चा गश्चित पत्र तो मोघ्र मीघ्र दिया करें, मिन्छा ेसो कभी होगा तब होगा । और निरन्तर स्वरूपानुभवका अभ्यान रुगेफेंबी । शीरस्तु.।

अब, स्वानुभव दशामें प्रत्यक्ष-परोधादिक प्रश्नीके उत्तर स्व पुदि भनुगार लिखते हैं।

यहाँ प्रथमही स्वातुभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिगो हैं:— जीव पदार्थ अनादिसे मिष्यादृदि है। यहाँ स्वन्तरके यथापरूपने वित्तरीत्र "प्रदानका नाम मिष्याद्व है। तथा जिसकाल विसी जीवके वर्गनमेहके वस्तामन् क्षयोपशमसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वार्थश्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी होता है; इसलिये स्व-परके श्रद्धानमें श्रद्धातम श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्त्व गर्भित है। तथा यदि स्व-परका श्रद्धान नहीं है और जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हींको मानता है वा सप्त तत्त्वोंको मानता है, अन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-पर भेद-विज्ञानसहित जो तत्त्वार्थश्रद्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना।

तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्ठे मनके द्वारा क्षयोपशम-रूप मिय्यात्वदशामें कुमित, कुश्रुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान अब मित-श्रुतरूप सम्यक्तान हुआ। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक्तानरूपं है।

यदि कदाचित् घट-पटादिक पदार्थोंको अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण-जितत औदियक अज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यग्-ज्ञान ही है; क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोंको नहीं साधता। सो यह सम्यग्ज्ञान केवलज्ञानका अंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता है वह सर्व प्रकाशका अंश है।

जो ज्ञान मित-श्रुतह्मप हो प्रवर्तता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानहम होता है; सम्यक्तानकी अपेक्षा तो जाति एक है। तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सिवकल्प तथा निर्विकल्पह्म होकर दो प्रकार प्रवर्त्तते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय-कषायादि-रूप व पूजा, दान, शास्ताभ्यासादिकहम प्रवर्त्तता है उसे सिवकल्पह्म जानना।

यहां प्रदन:--धुभाधुभरूप परिणमित होते हुए सम्यक्तका अस्तित्व कैसे पाया जाय ?

समाधान:—जैसे कोई गुमाश्ता सेठके कार्यमें प्रवर्त्तता है, उस कार्यको अपना भी कहता है, हर्प-विपादको भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवर्त्तते हुए अपनी और सेठकी जुदाईका विचार नहीं करता, परन्तु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। ऐसा कार्यकर्त्ता गुमाश्ता साहकार है। यदि वह सेठके धनको चुराकर अपना माने तो गुमादता चोर होगा। उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभ कार्यको करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि दारीराश्रित वृत-संयमको भी अपना माने तो मिथ्यादृष्टि होगा। सो ऐसे सविकल्प परित्रान होते हैं।

## अब सविकल्पहीके द्वारा निर्विकल्प परिणाम होनेका विधान करते हैं:--

वही सम्यक्ति कदाचित् स्वरूपध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रमम् भेदिवज्ञान स्व-परका करे; नोकमं-प्रव्यकमं-भावकमंरिहत केवल चंतन्य-पमत्कार-मान्न अपना स्वरूप जाने; पदचात् परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वारमिवचार ही रहजः है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें अहंबुद्धि धरता है। चिन्दानन्द हूँ, गुड़ हूँ, तिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है, टरप्रमात् ऐसा विचार तो छूट जाय केवल चिन्मात्रस्वरूप भाराने लगे; वहाँ सर्व परिप्तान उस रूपमें एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं; दर्शन-ज्ञानादिकका च नय-प्रमाणादिकका भी विचार विलय हो जाता है।

चैतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमें व्याप्य-य्यापकरूप होकर इसप्रकार प्रवर्तता है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशाका नाम निर्विकरूप अनुभव है। बड़े नयचक ग्रन्थमें ऐसा ही कहा है—

> तन्नाणेसणकाले समयं पुरुषेहि जुचिमरगेग । णो आराहणसमये पन्चनसो अणुहवो अह्या ॥ २६६ ॥

अयं:—तत्त्वके अवलोकन (अन्वेषण) का जो काल उसमें समय अर्थाव् शुद्धात्माको युक्ति अर्थात् नय-प्रमाण द्वारा पहले जाने। परचात् आराधन समय जो अनुभवकाल उसमें नय-प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे—रत्नको खरीदनेमें अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते हैं तब विकल्प नहीं है— पहिननेका सुख ही है। इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है।

तथा जो ज्ञान पांच इन्द्रियों व छठवँ मनके द्वारा प्रवर्तता या, यह ज्ञान सब ओरसे सिमटकर इस निविकल्य अनुभवमें फेवल स्वरूपसन्मुस हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशमरूप है इसल्यि एक कालमें एक भेयहीको जानता है, यह ज्ञान स्वरूप जाननेको प्रवर्तित हुआ तब अन्यका जानना सहज ही रह गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक सन्दादिक विकार हों तो भी स्वरूपध्यानीको कुछ स्वय नहीं,—इस्प्रकार मतिज्ञान भी स्वरूपसन्मुस हुआ। तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्रुतकार भी स्वरूपसन्मुस हुआ। ऐसा वर्णन समयसारको टीका आतनस्यातिमें है सपा साम्मा-अवस्तोकनादिनें है। इसीलिये निविकल्य अमुमवको आसीन्त्रिय कहने हैं, क्योंकि इन्द्रियों- क्षयोपशमसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वार्थश्रद्धान हो तब जीव सम्यक्त्वी होता है; इसिलये स्व-परके श्रद्धानमें श्रद्धातम श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्त्व गिर्भत है। तथा यदि स्व-परका श्रद्धान नहीं है और जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हींको मानता है वा सप्त तत्त्वोंको मानता है, अन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता; इसिलये स्व-पर भेद-विज्ञानसिहत जो तत्त्वार्थश्रद्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना।

तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्ठे मनके द्वारा क्षयोपशम-रूप मिथ्यात्वदशामें कुमित, कुश्रुतिरूप हो रहा था वही ज्ञान अब मित-श्रुतरूप सम्यग्ज्ञान हुआ। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यग्ज्ञानरूप है।

यदि कदाचित् घट-पटादिक पदार्थोंको अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण-जिनत औदियक अज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यग्न ज्ञान ही है; क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोंको नहीं साधता। सो यह सम्यग्नान केवलज्ञानका अंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता है वह सर्व प्रकाशका अंश है।

जो ज्ञान मित-श्रुतरूप हो प्रवर्तता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप होता है; सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा तो जाति एक है। तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवर्त्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय—कषायादि-रूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप प्रवर्त्तता है उसे सविकल्परूप जानना।

यहाँ प्रदत्तः—श्रुभाश्चभरूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्वका अस्तित्व कैसे पाया जाय ?

समाधान:—जैसे कोई गुमाश्ता सेठके कार्यमें प्रवर्त्ता है, उस कार्यको अपना भी कहता है, हर्प-विपादको भी प्राप्त होता है; उस कार्यमें प्रवर्त्तते हुए अपनी और रोठकी जुदाईका विचार नहीं करता, परन्तु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। ऐसा कार्यकर्त्ता गुमाश्ता साहकार है। यदि वह सेठके धनको चुराकर अपना माने तो गुमाश्ता चोर होगा। उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभ कार्यको करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीराश्रित यत-संयमको भी अपना माने तो मिथ्यादृष्टि होगा। सो ऐसे सविकल्प परिणान होते हैं। धार्यिक सम्पन्तवीके गुभागुभस्य प्रवर्तते हुए य स्वानुभवस्य प्रवर्ती हुए यस्वानुभवस्य प्रवर्ती हुए यस्वानुभवस्य प्रवर्ती हुए यस्वानुभवस्य प्रवर्ती हुए सम्पन्नविक ते प्रत्यक्ष्यस्य प्रवर्ती क्षान्ता । तथा प्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण मन्यप्तान है, इस्तिम सी-त्रान-पूर्व-सान तो परोक्ष प्रमाण हैं, अवधि-मनःपर्यय-केवल्यान प्रत्यक्ष प्रमाण है। "अप्रे परीक्षं प्रस्थक्षम्यत्" (तत्वार्थक्षत्र अ० १, सूत्र ११-१२) ऐना सूत्रका पत्तन है तथा -तर्कशास्त्रमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है—

#### " स्पष्टमितभामात्मकं पत्यक्षमस्पष्टं परोक्षं।"

जो ज्ञान अपने विषयका ।नमलनाच्या राष्ट्रतया भलोगीति दाने या प्रदास
-और जो स्पष्ट भलीगीति न जाने सो पराधा। यहाँ मनिजान-भूतजानि दिग्म यो
बहुत हैं, परन्तु एक भी जैयको सम्पूर्ण नही जान सकता द्रायिः गरोज पहें और
अवधि-मनःपर्ययज्ञानके विषय योहे हैं तथापि अपने विषयका पर भलीगीति
जानता है इसलिये एकदेस प्रत्यक्ष है, और केवलज्ञान सर्व भैयका आप स्पष्ट अन्ता
देहैं इसलिये सर्व प्रत्यक्ष है।

तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं: -एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूनरा मान्यवर्गास्त प्रत्यक्ष । यहाँ अविध, मनः पर्यंव और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभागरूप हैं हो, इमलिये पारमाधिक प्रत्यक्ष हैं। तथा नेप्रादिक्ष वर्णादिकको जानते हैं यहाँ व्यवहारों ऐमा करते हैं - ''इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाते,' एकदेश निर्मेलता भी पाई जाती है दर्गात्व दनसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष करते हैं; परन्तु बदि एक वस्तुमें अनेक मिश्र वस्ते हैं वे नेप्र द्वारा मुख्यम् । तथा करते हैं। परन्तु बदि एक वस्तुमें अनेक मिश्र वस्ते हैं वे नेप्र द्वारा मुख्यम्ति नहीं प्रहण किये जाते हैं, इसलिये दमको परमार्थ-प्रत्यक्ष नहीं करते जाता है।

तया परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:—स्मृति, प्रत्यन्तितन, वर्गः अतुमान, और आगम ।

यहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी भी उसे याः करके जानता उसे =स्मृति कहते हैं।

हप्टान्त द्वारा वस्तुका निरचय किया जाये उने प्रत्यिक्तान करों है।

का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दको जानें, वह यहाँ नहीं है; और मनका धर्म यह कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान इन्द्रिय-मनमें प्रवर्तता था वही ज्ञान अत्र अनुभवमें प्रवर्तता है तथापि इस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहते हैं। तथा इस स्वानुभवको मन द्वारा हुआ भी कहते हैं क्योंकि इस अनुभव में मितज्ञान-श्रुतज्ञान ही हैं, अन्य कोई ज्ञान नहीं है।

मित-श्रुतज्ञान इन्द्रिय-मनके अवलम्बन विना नहीं होता, सो यहाँ इन्द्रियका तो अभाव ही है क्योंकि इन्द्रियका विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मनज्ञान है क्योंकि मनका विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, इसिलये यहाँ मन-सम्बन्धी परिणाम स्वरूपमें एकाग्र होकर अन्य चिन्ताका निरोध करते हैं, इसिलये इसे मन द्वारा कहते हैं। "एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्" ऐसा ध्यानका भी लक्षण ऐसे अनुभव दशामें सम्भव है। तथा [समयसार] नाटकके कवित्तमें कहा है—

वस्तु विचारत ध्यावतें, सन पावै विश्राम । रस स्वादत सुख ऊर्जन, अनुभव याकौ नाम ॥

इसप्रकार मन विना जुदे ही परिणाम स्वरूपमें प्रवर्तित नहीं हुए इसिलयें रवानुभवको मनजनित भी कहते हैं; अतः अतीन्द्रिय कहनेमें और मदजनित कहनेमें कुछ ि विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है।

तथा तुमने लिखा कि—" आत्मा अतीन्द्रिय है, इसिलिये अतीन्द्रिय द्वारा ही गृत्ण किया जाता है;" सो (भाईजी) मन अमूर्तिकका भी ग्रहण करता है क्योंकि गिति-श्रुतज्ञानका विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। उक्तं च तत्त्वार्थ सूत्रे—

# " मतिश्रुतयोनिवन्यो द्रन्येष्वसर्वपर्यायेषु ।" (१-२६)

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रश्न लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्षके तो सम्यक्त्व भेद हैं नहीं। चीथे गुणस्थानमें सिद्धसमान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, द्रुक्तिये सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धान इपही है। वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी रहता है। इसिलये तुमने जो लिखा था कि—" निश्चयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार-सम्यक्त्व परोक्ष है," सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वके तो तीन भेद हैं वहाँ उपशम-धन्मवत्व और क्षायिकसम्यक्त्व तो निर्मल हैं, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं और क्षाये प्रमान सम्यक्त्व समल हैं क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे सहित है। परन्तु इस सम्यक्त्वमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं हैं।

धार्षिक सम्यन्त्वीके शुभागुभरूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभगरा प्रगति हुए सम्यन्त्वगुण तो समान ही है, इसिलये सम्यन्त्वके तो प्रत्यक्ष-गरोज भेद गरी मानना । तथा प्रमाणके प्रत्यक्ष-परोज भेद हैं, सो प्रमाण मम्यामान है, इसिलये मिनतान-प्रातान तो परोल प्रमाण हैं, अवधि-मनःपर्यय-केवलतान प्रत्यक्ष प्रमाण है। " आपे
परीक्षं मत्यक्षमन्यत्" (तत्वार्यक्षत्र अ० १, स्व ११-१२) ऐमा नूपका वनन है तथा तर्कशाक्षमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है—

#### " स्पष्टमविभामात्मकं मत्यक्षमस्पष्टं परीक्षं ।"

जो ज्ञान अपने विषयका ।नमल्तारूप स्पष्टतया भलोभीति जाने ना प्रत्यक्ष और जो स्पष्ट भलीमीति न जाने सो पराक्ष । वहाँ मितनान-अनुनानके विषय तो बहुत हैं, परन्तु एक भी ज्ञेयको सम्पूर्ण नहीं जान सकता दर्गालः परोक्ष गरे और अवधि-मनःपर्ययज्ञानके विषय थोड़े हैं तथापि अपने विषयका पथ भलीभीति जानता है इसलिये एकदेश प्रत्यक्ष है, और केंबलज्ञान सर्व भेषका आग स्पष्ट जानका है इसलिये सर्व प्रत्यक्ष है।

तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं: - एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूगरा गाय्यवशास्त प्रत्यक्ष । वहाँ अविध, मनःवर्षय और केवलकान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं ही, इमलिये पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं । तथा नेवादिकसे वर्णादिकको जानते हैं वहाँ व्यवहारमें ऐसा गठते हैं - ' इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने,' एकदेश निर्मालका भी पाई जाती है इमलिये इनसे तांच्यवहारिक प्रत्यक्ष जाने,' एकदेश निर्मालका भी पाई जाती है इमलिये इनसे तांच्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु यदि एक बस्तुमें अनेक मिश्र वर्ण हैं वे नेत्र द्वारा भलीभौति नहीं ग्रहण किये जाते हैं, इसलिये इसकी परमार्थ-प्रत्यक्ष गही कहा जाती है ।

तया परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:—स्मृति, प्रत्यनिशान, गाँ, अनुमान, और आगम ।

यहाँ जो पूर्व कालमें जो यस्तु जानी थी उने याद करके जानना उत्ते सृति कहते हैं।

दृष्टान्त द्वारा वस्तुका निरुषय किया जाये उसे प्रत्यभिक्षान गर्ने हैं। हेतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतुसे साध्य वस्तुका जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। आगमसे जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं।

ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके भेद कहे हैं। वहाँ इस स्वानुभवदशामें जो आत्माजाना जाता है सो श्रुतज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुतज्ञान है वह मितज्ञानपूर्वक
है, वे मितज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसिलये यहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं।
तथा अवधि—मन:पर्ययका विषय रूपी पदार्थ ही है और केवलज्ञान छद्मस्थके है नहीं,
लिये अनुभवमें अवधि—मन:पर्यय—केवल द्वारा आत्माका जानना नहीं है। तथा यहाँ
त्माको स्पष्ट भलीभाँति नहीं जानता है, इसिलये पारमाधिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं।
तथा जैसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते हैं वैसे एकदेश निर्मलता सहित भी आत्माके
संख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। इसिलये सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संम्भव नहीं है।

यहाँ पर तो आगम-अनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे आत्माका अनुभव होता है। नागममें जैसा आत्माका स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामोंको मग्न त्रता है इसिलये आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा "मैं आत्मा ही हूँ, क्योंकि इसमें ज्ञान है; जहाँ-जहाँ ज्ञान है वहाँ-वहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ शारमा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है जैसे मृतक कलेवरादिक है।"—इसप्रकार अनुमान वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसिलये अनुमान परोक्ष समाण कहा जाता है। अथवा आगम-अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें आयी उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसिलये स्मृति कही जाती है;— इत्यादि प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्माका जानना होता है। इहाँ पहले जानना होता है, पश्चात् जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते हैं, गरिणाम मग्न होते हैं, गरिणाम मग्न होते हैं, गरिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है।

यहां फिर प्रश्नः यदि सविकल्प निर्विकल्पमें जाननेका विशेष नहीं है तो

उसका समाधानः सिवकल्प दशामें ज्ञान अनेक ज्ञेयोंको जाननेरूप प्रवर्तता या; निर्विकल्पदशामें केवल आत्माका ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पोंमें परिणमित होता था वह केवल त्यरूपट्टीसे तादात्म्यरूप होकर प्रवृत्त हुआ, दूसरी यह विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएँ होनेपर कोई वचनानीत ऐसा अपूर्व आनन्द होता है जोकि विषय सेवनमें उसकी जाति-का अंश भी नहीं है, इसिलये उस आनन्दको अतीन्द्रिय गहते हैं।

यहाँ फिर प्रस्तः—अनुभवमें भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रन्थोंने अनुभवको मत्त्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपरकी गायामें ही कहा है "पच्चतो अणुद्वी जम्हा " सो कैसे है ?

उसका समाधान:—अनुभवमें आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्माके प्रदेश आकार तो भासित होते नहीं हैं; परन्तु स्वरूपमें परिणाम मग्न होनेसे जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ आगम-अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभवके रसस्यादको वेदता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्रीको आस्वादता है; वहाँ मिश्रीके आकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिल्लासे स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है—वैसे स्वानुभवमें आत्मा परोक्ष है, जो परिणामसे स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है;—ऐसा जानना।

अथवा जो प्रत्यक्षकी ही भौति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमें कहते हैं कि—"हमने स्वप्नमें अयवा ध्यानमें अमुक पुरुषको प्रत्यक्ष देगा," वहीं कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परन्तु प्रत्यक्षको ही भौति प्रत्यक्षवत् ययार्थ देखा इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसीप्रकार अनुभवमें आतमा प्रत्यक्षको भौति यथार्थ प्रतिभासित होता है, इसलिये इस न्यायसे आत्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है—ऐसा कहें तो दोप नहीं है। कथन तो अनेकप्रकारसे है; वह सर्व आगम—अध्यात्म शाह्योंसे जैसे विरोध न ही वैसे विवक्षाभेदसे कथन जानना।

यहाँ प्रका:-ऐसा अनुभव कीन गुणस्थानमें होता है ?

उसका समाधानः—चौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमें तो बहुत कालके अन्त-रालसे होता है और ऊपरके गुणस्थानमें शीघ्र−शीघ्र होता है।

, फिर यहाँ प्रदन:-अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपरके और नीचेके ग्रणस्थानोंमें भेट क्या ?

जसका समाधान:—परिणामोंकी मग्नतामें विद्याप है। जैसे दो पुरुष नाम छेते हैं और दोनोंहीके परिणाम नाममें हैं; वहाँ एकको तो मग्नता विद्याप है और एक को पोड़ो है—उसीप्रकार जानना।

फिर प्रवनः —यदि निर्विकल्प अनुभवमें कोई विकल्प नहीं है तो शुक्लध्यानका प्रथम भेद पृथक्तवितर्कवीचार कहा वहाँ 'पृथक्तवितर्क '—नाना प्रकारके अतकाः 'वीचार '—अथ-व्यंत्रन-योगसंक्रमण—ऐसा क्यों कहा ?

ममाधान:—कथन दो प्रकार है— एक स्थूलरूप है एक सूक्ष्मरूप है। जैसे स्थूलताने तो छउदों ही गुणस्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा और सूक्ष्मतासे नववें गुणस्थान तक मंथुन संज्ञा कही, उसीप्रकार यहाँ अनुभवमें निर्विकल्पता स्थूलरूप कहते. हैं। तथा सूक्ष्मतासे पृथवत्वितकं वीचारादिक भेद व कषायादिक दसवें गुणस्थान तकः कहे हैं। वहाँ अपने जाननेमें व अन्यके जाननेमें आये ऐसे भावका कथन स्थूल जाननाः तथा जो आप भी न जाने और केवली भगवान ही जानें—ऐसे भावका कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोगिदिकमें स्थूल कथनकी मुख्यता है और करणानुयोगिमें सूक्ष्मः कथनकी मुख्यता है:—ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। इसप्रकार निर्विकल्प अनुभवकाः न्यस्प जानना।

तथा भाईजी, तुमने तीन दृष्टान्त लिखे व दृष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो दृष्टान्त सर्वाग मिलता नहीं है। दृष्टान्त है वह एक प्रयोजनको वतलाता है, सो यहाँ द्वितीयाका विधु (चन्द्रमा), जलविन्दु, अग्निकणिका—यह तो एकदेश हैं, और पूर्णमासीका चन्द्र, महासागर तथा अग्निकुण्ड—यह सर्वदेश हैं। उसीप्रकार चौथे गुथस्थानमें आत्माके जानादिशुण एकदेश प्रगट हुए हैं, तेरहवें गुणस्थानमें आत्माके ज्ञानादिक गुण सर्वथा प्रगट होते हैं; और जैसे हटान्तोंकी एक जाति है वैसे ही जितने गुण अव्रत-सम्यग्दृष्टि के व्रगट हुए हैं उनकी और तेरहवें गुणस्थानमें जो गुण प्रगट होते हैं उनकी एक जाति है।

वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि—एक जाति है तो जिसप्रकार केवली सर्व होयोंको -प्रत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चांथे गुणस्थानवाला भी आत्माको पत्यक्ष जानता होगा ?

उत्तर:—भाईजी, प्रत्यक्षताकी अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा । एक जाति है। चीथे गुण-थानवालेको मित-श्रुतरूप सम्यग्ज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान । वालेको केवलरूप सम्यग्जान है। तथा एकदेश सर्वदेशका अन्तर तो इतना ही है कि । मित-श्रुतज्ञानवाला अमूर्तिक वस्तुको अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, किचिन्, अनुक्रमचे जानता है तथा सर्वथा सर्व वस्तुको केवलज्ञान युगपन् जानता है; वह परोक्ष जानता है यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है। और सर्वपकार एक ही-

जाति कहें तो जित्तप्रकार केवली युगपत् प्रत्यत अप्रयोजनका केवले जिल्लाक राज जात कह वा स्थानकार पर वा उपाद कावन जनवाजनका काका विकास कर हैं उसीप्रकार यह भी जाने—ऐसा तो है नहीं; इसकिंद अवस्थानका काका विकास कर म्याद्वार्केत्यस्माने मनेननमस्मानने ।

मेदः सामादमामास हदम्बन्यनमं मदेद् ॥

वर्षाः - स्वाहाद व्यक्ति श्रृतमान श्लीर केवल्यान - एक्ट्रेस्ट वर्षे अस्तेन प्रकारम करतेवाचे हैं। विशेष देवना ही है हि—हेरलनाव प्रत्य है क्ट्रिक क्यांट है। परनु बम्हु है सी और नहीं है।

दश हुन्दे दिक्षण सम्बन्धका स्वरूप क्षेप श्रद्धण सम्बन्धक स्वरूप हुन् हैं मो मार है पान देशन असमा है मुख्यमंद अस्ता स्थापन है सामाना वित्रम् । वित्रम्भवास्य स्टिन्स् है, महेर समस्य स्ट्राह्म है, देश हुम्दे व्यक्त - बंदं गायमं बहुता है हि — बानादी मनार बाने द क्षेत्रीयादी उत्तर करी = राते!

में बहुते हैं हि अस्तिकों से अस्ति हैं बार्स है बार्स है वद्यविष्ट्राती की केन्द्री हैं। तमा दुनने किया — दिरीयांद्र करहाही स्ट्रिट बाल्यांदे प्रदेश सहिते हुए करा

इसर के हरू अहा है। के वह हरू गुणकी असे के ने स्टब्स्ट राज्यातिक अनुकार स्टब्स्ट्री प्रत्यात्व प्रत्यात्व प्रत्यात्व प्रत्यात्व स्टब्स्ट्री स्टब्स्ट्री प्रत्यात्व स्टब्स्ट्री प्रत्यात्व स्टब्स्ट्री प्रत्यात्व स्टब्स्ट्री प्रत्यात्व स्टब्स्ट्री स्टब्स्ट हि. इसर केम्प्री कृष्टि करूनम् १८५५ है। देन भी विकासीती है है। कमी प्रीतान निकार कर करा । वर अर्थन । वर्ष करा । वर The state of the s को क्या का है के ब्रह्मावस्था है कि का करणावा अस्ति । अस्ति । अस्ति व्यक्ति वास्ति । अस्ति And State of the Court Court of State of the Court of the the species of the state of the species of the spec San trade may the little for the first to describe the तिय प्रत्या । साम्यामा स्थापना इति, वस्ति है। महीत सारवास कामार देवता है है। दही ही कर्ति हो सबस्य पण में। अबस्य है। देशका बहुति । The commence of the same

# कविवर पं॰ वनारसीदासजी रचित

# प्रसार्थवचनिका

एक जीवद्रव्य, उसके अनंत गुण, अनन्त पर्यायें, एक-एक गुणके असंख्यात-प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें अनंत कर्मवर्गणाएँ, एक-एक कर्मवर्गणामें अनंत-अनंत पुद्गलपरमाणु, एक-एक पुद्गलपरमाणु अनंत गुण अनंत पर्यायसहित विराजमान। यह एक संसारावस्थित जीवपिण्डकी अवस्था। इसीप्रकार अनंत जीवद्रव्य सपिण्डरूप जानना। एक जीवद्रव्य अनंत-अनंत पुद्गलद्रव्यसे संयोगित (संयुक्त) मानना। उसका

अन्य अन्यरूप जीवद्रव्यकी परिणति, अन्य अन्यरूप पुद्गलद्रव्यकी परिणति । उसका विवरण—

एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी अवस्था सहित नाना आकाररूप परिणमित होता है वह प्रकार अन्य जीवसे नहीं मिलता, उसका और प्रकार है। इसीप्रकार अनं-तानंतस्वरूप जीवद्रव्य अनंतानंतस्वरूप अवस्थासहित वर्त रहे हैं। किसी जीवद्रव्यके परि-णाम किसी अन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते। इसीप्रकार एक पुद्गलपरमाणु एकसमयमें जिसप्रकारकी अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गलपरमाणु द्रव्यसे नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य-अन्यता जानना।

अव, जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य एकक्षेत्रावगाही अनादिकालके हैं, उनमें विशेष इतना कि जीवद्रव्य एक, पुद्गलपरमाणुद्रव्य अनंतानंत, चलाचलरूप, आगमनगमनरूप, अनंताकार परिणमनरूप, वंधमुक्ति शक्तिसहित वर्तते हैं।

अव, जीवद्रव्यकी अनंती अवस्थाएँ, उनमें तीन अवस्थाएँ मुख्य स्थापित कीं — एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र अवस्था, एक शुद्ध अवस्था—यह तीन अव-स्थाएँ संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहे जाते हैं।

अव तीनों अवस्थाओंका विचार — एक अगुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य । अगुद्ध निश्चयद्रव्यको सहकारी अशुद्ध द्रव्यको , मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार ।

## अव निश्रय-व्यवहारका विवरण दिखते हैं:-

निश्चय तो अभेदरुप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथान्यित भाग । परन्तु विशेष इतना कि—जितनेकाल संसारावस्था उतनेकाल व्यवहार कहा जाता है, निद्ध व्यवहारा-तीत कहें जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एकरुप वतलाया है। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी ।

#### अब तीनों अवस्थाओंका विवरण लिखते हैं:--

जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल अगुद्ध निश्नवात्मक द्रव्य अगुद्ध-व्यवहारी । सम्यग्हिष्ट होते ही चतुर्य गुणस्थानसे वारहवँ गुणस्थानक पर्यंत मिश्रनिश्नया-रमक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी गुटुनिश्चयात्मक गुडुव्यवहारी ।

अब निश्रम तो द्रव्यका स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण पहते 🔃

मिथ्यादृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता इत्तिव्ये परस्वरूपमें मग्न होकर [परकार्यको अपना] कार्य मानता है; वह कार्य करता हुआ अगुद्ध व्यवहारी कहा जाता है।
सम्यग्दृष्टि अपने स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है; परसता-परस्वरूपसे अपना
कार्य न मानता हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके ध्यान-विचाररूप त्रिया करता है, वह कार्य
करते हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी ययार्यातचान्त्रिके बल्से गुद्धातमस्वरूपका रमणतील है इसल्ये शुद्धव्यवहारो कहा जाता है। योगास्व अयस्या विचमान
है इसल्यि व्यवहारी नाम कहते हैं। गुद्धव्यवहारकी सरहद तेरह्वे गुणस्यानसे लेकर
चौदहवें गुणस्यान पर्यंत जानना। असिद्धत्वयरिणमनत्वात् ब्यवहारः।

#### अव तीनों व्यवहारका स्वरूप कहते हैं:-

अदाद्ध व्यवहार धुमामुभाषारहण, धुद्धामुद्धथवहार पुनोषयोगिमिश्रित स्य-रूपाषरणहण, धुद्धव्यवहार धुद्धस्वहणाषरणहण । परन्तु विद्योग दनका दतना कि कोई कहें कि—गुद्धस्वरूपाषरणात्म तो सिद्धमें भी विद्यमान है. वहाँ भी व्यवहार संज्ञा कहना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं है. ययोकि संगारीअवस्या मेंत व्यवहार महा जाता है। संसारायस्थाक भिटने पर स्ववहार भी भिटा करण आगा है। पहाँ मह स्थापना की है। दसलिये सिद्धको व्यवहारातीत नहें आते हैं। दित स्ववहार विचार समापत ।

अब आगम अध्यात्मका सक्तर वस्ते हैं:

आगम-वस्तुका जो स्वभाव उसे आगम कहते है। आत्माका जो अधिकार

उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने। वे दोन भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने। उसका विवरण—आगमरूप कर्मपद्धित अध्यात्मरूप गुद्धचेतनापद्धित। उसका विवरण—कर्मपद्धित पौद्गलिकद्रव्यरूप अथव भावरूप; द्रव्यरूप पुद्गलपरिणाम, भावरूप पुद्गलाकार आत्माकी अशुद्धपरिणितरू पिरणाम; —उन दोनों परिणामोंको आगमरूप स्थापित किया। अब शुद्धचेतनापद्धित शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम भावरूप ज्ञान—दर्शन—सुख—वीर्य आदि अनन्तगुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम अध्यात्मरूप जानना। आगम अध्यात्म दोनों पद्धितयोंमें अनन्तता माननी।

## अनन्तता कही उसका विचार-

अनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हाथने

लेकर उसका विचार दीर्घट्टिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसिंहत विद्यमान उसमें वास्तवरूप मौजूद है, अनेक शाखा—प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फल—फलमें अनेक बीज होते हैं। इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सूक्ष्मदृष्टि दे तो जो-जो वीज उस वटवृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गाभित वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भौति एक वटमें अनेक-अनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय-प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार अनन्तताका स्वरूप जानना। उस अनन्तताक स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्त ही देखते-जानते-कहते हैं; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। इसिलये अनन्तता अनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार आगम अध्यात्मकी अनन्तता जानना। उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका स्वरूप अनन्तानन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित। इन दोनोंका स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमात्र मित-श्रुतज्ञान ग्राह्य है, इसलिये सर्वथाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अंशमात्र मितश्रुतज्ञानी, देशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी; —यह तीनों यथावस्थित

शानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्यादृष्टि जीव न आगमी, न अध्यातमी है। क्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके वलसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप

उपदेशमात्र कहता है, परन्तु आगमअध्यात्मका स्वरूप सम्यक्ष्रकारसे नहीं जानता;

इसलिये मूढ जीव न आगमी, न अध्यातमी, निर्वेदकत्वात् ।

## अब मृद तथा झानी जीवका विशेषपना और भी सुनी-

ज्ञातो तो मोक्षमार्थ साधना जानता है, मूट मोक्षमार्थको साधना नहीं जानता; यों?—इसलिये, सुनो—पूढ जीव आगमपढितिको व्यवहार कहता है, अध्यान्मपढितिको निरचय कहता है इसलिये आगम-अंगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्थ दिन्छाता; अध्यात्म-अंगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्थ दिन्छाता; अध्यात्म-अंगको व्यवहारसे नहीं जानता,—यह मूट्टिश्ता स्वभाव है; उने इसी-कार सूझता है। ययों? इसलिये कि — आगम-अंग वाह्यवियास्प प्रत्यक्ष प्रमाण है, असका स्वरूप साधना सुगम। यह वाह्यविया करता हुआ मूढ जीव अपनेको मोक्षका विकासी मानता है; अन्तर्गांगित जो अध्यात्मस्य विया वह अन्तर्श्वाह्य है, यह अया मूढ जीव नहीं जानता। अन्तर्वृद्धिक अभावसे अन्तर्ग्वाया दृष्टिगोचर नहीं होती, सिलिये मिथ्याहृष्टि जीव मोक्षमार्थ साधनेमें असमर्थ है।

#### अव सम्पन्दष्टिका विचार छुनी-

सम्यन्दृष्टि कीन है सो मुनो-संशय, विमोह, विभ्रम-ये तीन भाव जिसमें ाहीं सी सम्यादृष्टि । संज्ञय, विमोह, विश्रम क्या है ? उत्तका स्वरुप हटान्त द्वारा देखलाते हैं सो सुनो-जैसे चार पुरुष किसी एक स्यानमें सड़े थे। उन चारोंके पास शकर किसी और पुरुषने एक सीपका दुकड़ा दिखाया और प्रायेक प्रत्येकसे प्रस्त किया के यह नया है ?-सीप है या चौदी है ? प्रथम ही एक संगयनान पुरुष बोला-पुष् रुप (-समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चौदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरपार नहीं <u> होता । दूसरा विमोहवान पुरुष बोला-मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे</u> हित हो, चाँदी किसते कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं आता, इसलिये हम नहीं तानते कि तू क्या कहता है। अयवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गहल रूपने। ीसरा विभ्रमवाला पुरुष भी बोला कि—यह तो प्रत्यसप्रमाण पाँदी है, दो गीप होन कहेगा ? भेरी इष्टिमें तो चांदी मूझती है, इसलिये सर्वया प्रकार यह चांदी है; — सप्रकार तीनों पुरुषींने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं; इमलिये सीनों निष्नाबारी हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि वह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका दुकड़ा है, इसमें क्या गोखा ? सीप सीप सोप, निर्धार सोप, इसको जो कोई और यस्तु कहे वह प्रत्याप्रमाण ब्रामक अथवा अंघ। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिको स्यन्यर स्वरूपमें न संग्रय, न िनोह, विभ्रम, ययार्थ दृष्टि है; इसलिये सम्बर्ग्स्ट जीव अंतर्रहिये मोधपद्धतिक जानता है। बाह्यभाव बाह्यनिमिनस्य मानता है, वह निमित्त नानाहर है,

उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने। वे दोनों भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने। उसका विवरण—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति। उसका विवरण—कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यरूप अथवा भावरूप; द्रव्यरूप पुद्गलपरिणाम, भावरूप पुद्गलाकार आत्माकी अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम;—उन दोनों परिणामोंको आगमरूप स्थापित किया। अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञान—दर्शन—सुख—वीर्य आदि अनन्तगुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम अध्यात्मरूप जानना। आगम अध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें अनन्तता माननी।

## अनन्तता कही उसका विचार-

अनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हायमें लेकर उसका विचार दीर्घटृष्टिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप मीजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फल-फलमें अनेक बीज होते हैं। इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सूक्ष्मदृष्टि दें तो जो-जो वीज उस वटवृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गिभत वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भौति एक वटमें अनेक-अनेक वीज, एक-एक वीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय-प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार अनन्तताका स्वरूप जानना । उस अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्त ही देखते-जानते-कहते हैं; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। इसलिये अनन्तता अनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार आगम अध्यात्मकी अनन्तता जानना। उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका स्वरूप अनन्तानन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित । इन दोनोंका स्वरूप सर्वया प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमात्र मित-श्रुतज्ञान ग्राह्य है, इसलिये सर्वथाप्रकार आगमी अध्यातमी तो केवली, अंशमात्र मतिथुतज्ञानी, देशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी; —यह तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्यादृष्टि जीव न आगमी, न अध्यातमी है। न्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके वलसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, परन्तु आगमअध्यात्मका स्वरूप सम्यक्प्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मूढ जीव न आगमी, न अध्यातमी, निर्वेदकरवात् ।

## अब मृद तथा झानी जीवहा विशेषपना और भी मुनो-

ज्ञातां तो मोधामार्ग साधना जानता है, मूड मोधामार्गको साधना नही जानताः वयों?—इसल्पि, सुनो-मूड जीव लागमपढितको व्यवहार गहता है, अध्यान्मपढितको निरचय कहता है इसल्पि लागम-अंगको एकान्तपने साधकर मोधामार्ग दिग्नाता है, अध्यात्म-अंगको व्यवहारसे नही जानता,—यह मूडदृष्टिका स्वभाव है; उमे दूसी-प्रकार सूझता है। ययों? इसल्पि कि — लागम-अंग बाह्यवियाहप प्रत्यक्ष प्रमाप है, उसका स्वरूप साधना मुगम। यह बाह्यविया करता हुआ मूड जीव लपनेको मोधाका अधिकारी मानता है; अन्तर्गित जो अध्यात्मरूप प्रिया वह अन्तर्गृहिमाह्य है, यह प्रिया मूढ जीव नहीं जानता। अन्तर्गृष्टिक अभावसे अन्तर्गृत्या दृष्टगोचर नहीं होती, इसल्पि विययहिए जीव मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है।

## अव सम्यग्दिषका विचार सुनो-

सम्यग्दृष्टि कौन है सो मुनो-संशय, विमोह, विभ्रम-ये तीन भाव जिनमें नहीं सो सम्यग्हिए। संशय, विमोह, विश्रम क्या है? उसका स्वरुप दृष्टान्त द्वारा दिखलाते हैं सो सुनी-जैसे चार पुरुष किसी एक स्वानमें खड़े थे। उन चारोंके पास आकर किसी और पुरुषने एक सीपका दुकड़ा दिलाया और प्रत्येक प्रत्येकमे प्रस्त किया कि यह क्या है ?—सीप है या चौदी है ? प्रथम ही एक संत्रायवान पुरूप बोला—पुरु सुध (-समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चौदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरपार नहीं होता । दूसरा विमोहवान पुरुष बोला-मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप निससे कहते हो, चादी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं आता, इसिलये हम नहीं जानते कि तूपमा कहता है। अथवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गहल्फपसे। तीसरा विभ्रमवाला पुरुष भी बोला कि-बह तो प्रत्यक्षप्रमाण चौदी है, इसे सीप फौन कहेगा ? भेरी दृष्टिमें तो चौदी मूसती है, इसलिये सर्वया प्रकार यह घौदी है; --इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नही; इसल्पि तीनों मिष्पाषादी हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका दुकड़ा है, इसमें क्या घोरता ? सीप सीप सोप, निरधार सोप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रमाम भामक अथवा अंघ। उसी प्रकार सम्यन्दृष्टिको स्व-पर स्वरूपमें न संशय, न विमोह, न विश्रम, ययार्थ दृष्टि है; इसलिये सम्यन्दृष्टि जीव अंतर्दृष्टिसे मोधपद्धतिको सापना जानता है। बाह्यभाव बाह्यनिमिनरूप मानता है, वह निमित्त नानारूप है, एकरूप उसे अध्यात्म कहते हैं। आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने। वे दोनों भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने। उसका विवरण—आगमरूप कर्मपद्धति, अध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति। उसका विवरण—कर्मपद्धति पौद्गलिकद्रव्यरूप अथवा भावरूप; द्रव्यरूप पुद्गलपरिणाम, भावरूप पुद्गलाकार आत्माकी अशुद्धपरिणतिरूप परिणाम;—उन दोनों परिणामोंको आगमरूप स्थापित किया। अब शुद्धचेतनापद्धति शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप। द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भावरूप ज्ञान—दर्शन—सुख—वीर्य आदि अनन्तगुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम अध्यात्मरूप जानना। आगम अध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें अनन्तता माननी।

## अनन्तता कही उसका विचार-

अनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हाथमें लेकर उसका विचार दीर्घदृष्टिसे करें तो उस वटके बीजमें एक वटका वृक्ष है; वह वृक्ष जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप मीजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है। फल-फलमें अनेक बीज होते हैं। इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सूक्ष्मदृष्टि दें तो जो-जो वीज उस वटवृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गिमत वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भौति एक वटमें अनेक-अनेक वीज, एक-एक वीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय-प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न वीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार अनन्तताका स्वरूप जानना । उस अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्त ही देखते-जानते-कहते हैं; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो। इसिलये अनन्तता अनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार आगम अध्यात्मकी अनन्तता जानना। उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका स्वरूप अनन्तानन्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्याश्रित । इन दोनोंका स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमात्र मित-श्रुतज्ञान ग्राह्य है, इसलिये सर्वथाप्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, अंशमात्र मतिश्रुतजानी, देशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी; —यह तीनों यथावस्थित शानप्रमाण न्यूनाधिकरूप जानना। मिथ्यादृष्टि जीव न आगमी, न अध्यातमी है। न्यों ? इसलिये कि कथनमात्र तो ग्रन्थपाठके वलसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, परन्तु आगमअध्यात्मका स्वरूप सम्यक्प्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मूढ जीव न आगमी, न अध्यातमी, निर्वेदकरवात् ।

### अब मृद्र तथा झानी जीवका विशेषपना और भी सुनी---

ज्ञातां ती मोक्षमार्ग साधना जानता है, मूह मोधमार्गको साधना नहीं जानता; वयों?—इसिंक्यं, सुनो-मूह जीव आगमपद्धतिको व्यवहार गहता है, अध्यान्मपद्धतिको निरुचय कहता है इसिंक्यं आगम-अंगको एकान्तपन साधकर मोधमार्ग दिग्नाता है, अध्यात्म-अंगको एकान्तपन साधकर मोधमार्ग दिग्नाता है, अध्यात्म-अंगको व्यवहारसे नहीं जानता,—यह मूद्धिका स्वभाव है; उमे इसी-प्रकार सूझता है। क्यों? इसिंक्यं कि — आगम-अंग बाह्यित्रयारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना सुगम। वह बाह्यित्रया करता हुआ मूद्ध जीव अपनेको मोधका अधिकारी मानता है; अन्तर्गगित जो अध्यात्मरूप त्रिया वह अन्तर्शृद्धिष्ठा है, गह त्रिया मूढ जीव नहीं जानता। अन्तर्गृद्धिक अभावसे अन्तर्गित्रया दृष्टिगोचर नहीं होती, इसिंक्ये मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है।

#### अब सम्पग्दष्टिका विचार सुनी-

सम्यन्दृष्टि कौन है सो मुनो—संशय, विमोह, विभ्रम—ये तीन भाव जिनमें नहीं सो सम्यग्दृष्टि । संशय, विमोह, विश्रम क्या है ? उसका स्वरुप दृष्टान्त द्वारा दिखलाते हैं सो सुनो-जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें खड़े थे। उन चारोंके पास आकर किसी और पुरुषने एक सीपका दुकड़ा दिखाया और प्रायेक प्रत्येकसे प्रका किया कि यह क्या है ?—सीप है या चौदी है? प्रयम ही एक संसमयान पुष्प बोला—मुछ सुध (-समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चौदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरधार नहीं होता । दूसरा विमोहवान पुरुष योला–मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमं कुछ नहीं आता, इसलिये हम नही जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गहलरूपमे। तीसरा विभ्रमवाला पुरुष भी बोला कि—यह तो प्रत्यक्षप्रमाण चौदी है, इसे सीप कौन कहेगा ? मेरी दृष्टिमें तो चौदी सूसती है, इसलिये सर्वया प्रकार यह चौदी है; — इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नही; इसलिये तीनों मिष्यायादी हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि वह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका दुकड़ा है, इसमें म्या घोरता ? सीप सीप सोप, निरधार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे यह प्रत्यक्षप्रमाण भामक अथवा अंथ । उसी प्रकार सम्यन्दृष्टिको स्व-पर स्वरूपमें न संराय, न विमोह, न विभ्रम, यथार्य दृष्टि है; इसलिय सम्बग्दृष्टि जीव अतर्दृष्टिने मोक्षपद्धतिको साधना जानता है । बाह्यभाव बाह्यनिमित्तरूप मानता है, वह निमित्त नानाहप है, एकरूप नहीं है। अंतर्ष प्रिके प्रमाणमें मोक्षमार्ग साधे और सम्यग्ज्ञान स्वरूपाचरणकी कणिका जागनेपर मोक्षमार्ग सचा। मोक्षमार्गको साधना यह व्यवहार, गुद्धद्रव्य अक्रियारूप सो निश्चय। इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्दृष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता है, न मानता है। मूढ जीव वंधपद्धितको साधवर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। क्यों? इसिलये कि वंधके साधनेसे बंध सधता है, मोक्ष नहीं सधता। ज्ञाता जब कदाचित् वंधपद्धितका विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धितसे मेरा द्रव्य अनादिका वन्धरूप चला आया है; अब इस पद्धितसे मोह तोड़कर प्रवर्त; इस पद्धितका राग पूर्वकी भाँति हे नर! किसिलये करते हो? क्षणमात्र भी बन्धपद्धितमें मग्न नहीं होता वह ज्ञाता अपने स्वरूपको विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है, नवधाभित्त, तप, क्रिया, अपने गुद्धस्वरूपके सन्मुख होकर करता है। यह ज्ञाताका आचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार।

## अव हेय-क्रेय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार लिखते हैं:--

हेय-त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय-विचाररूप अन्य षट्द्रव्योंका स्वरूप, उपादेय—आचरणरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरण—गुणस्थान प्रमाण हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है। ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गुणस्थानकी बढ़वारी कही है। गुणस्थानप्रमाण ज्ञान, गुणस्थानप्रमाण किया । उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेकजीव हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी क्रिया कही जाती है। भिन्न-भिन्न सत्ताके प्रमाणसे एकता नहीं मिलती। एक-एक जीवद्रव्यमें अन्य-अन्यरूप औदयिक भाव होते हैं, उन ऑदयिक भावानुसार ज्ञानकी अन्य-अन्यता जानना । परन्तु विशेष इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष-मार्ग साक्षात् कहे। वयों ? अवस्थाप्रमाण परसत्तावलंबक है। (परन्तु) परसत्तावलंबी ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता । जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान । उस ज्ञानको सहकारभूत निमित्तहप नानाप्रकारके औदयिकभाव होते हैं। उन ऑदयिक नावोंदन जाता तमारागीर है, न कत्ती है, न भोक्ता है, न अवलम्बी है, इसिलये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके औदियकभाव सर्वथा हों तो फलाना गुणस्थान कहा जाय तो जूठ है। उन्होंने द्रव्यका स्वरूप सर्वथा प्रकार नहीं जाना है। क्यों ?-इसलिये कि और गुणस्थानोंकी कौन वात चलाये ? केवलीके भी औदियकभावोंकी नानाप्रकारता जानना । केवलोके भी औदियकभाव एक में नहीं होते । किसी केवलोको दण्डकपाटरूप ित्रयाका उदय होता है, किसी केवलीको नहीं होता । जब केवलीमें भी उदयकी नानाप्रकारता है तब और गुणस्थानको कौन बात चलाये ? इनलिये औदियक भावोंके भरोसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयक्तिप्रमाण है । स्व—पर प्रकाशक ज्ञानकी शक्ति, ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणस्य चारित्र ययातुभय प्रमाण — यह ज्ञाताका सामर्थ्यपना है । इन वातोंका विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें ? वचनातीत, इन्द्रियातीत, ज्ञानतीत है, इसलिये यह विचार वहुत क्या लिखें ? जो ज्ञाता होगा यह थोड़ा हो लिखा बहुत करके समझेगा, जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी मुनेगा सही परन्तु समझेगा नहीं । यह वचनिका ज्योंकी त्यों गुमतिप्रमाण केवलीयचनानुसारी है । जो इसे सनेगा, समझेगा, श्रवेगा उसे कल्याणकारी है—भाग्यप्रमाण ।

इति परमार्थवचनिका ।



# कविवर पं॰ वनारसीदासजी लिखित

# उपादान-निमित्तकी चिट्ठी

प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्या ? उसका विवरण— निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति । उसका विवरण—एक द्रव्यायिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायायिक निमित्त-उपादान । उसका विवरण— द्रव्यायिक निमित्त-उपादान गुणभेदकल्पना, पर्यायायिक निमित्त-उपादान परयोगकल्पना । उसकी चौभंगी । प्रथम ही गुणभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हूँ । सो किसप्रकार ? इसप्रकार, सुनो—जीवद्रव्य, उसके अनंतगुण, सव गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल । उनमें दो गूण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौभंगीका विचार—

एक तो जीवका ज्ञानगुण, दूसरा जीवका चारित्रगुण । ये दोनों गुण शुद्धक्प भाव जानने, अशुद्धक्प भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने । उसका विवरण—इन दोनोंकी गित न्यारी-न्यारी, शिक्त न्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी-न्यारी । उसका विवरण—ज्ञानगुणकी तो ज्ञान-अज्ञानक्ष्प गित, स्व-पर प्रकाशक शिक्त, ज्ञानक्ष्प तथा मिथ्यात्वक्ष्प जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि—ज्ञानक्ष्प जातिका नाश नहीं है, मिथ्यात्वक्ष्प जातिका नाश सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होने पर;—यह तो ज्ञानगुणका निर्णय हुआ । अव चारित्रगुणका विवरण कहते हैं—संक्षेश विशुद्धक्प गित, थिरता-अस्थिरता शिक्त, मंद-तीव्रक्ष्प जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष कि मन्दताकी स्थित चौदहवें गुणस्थान पर्यंत है, तीव्रताकी स्थिति पांचवें गुणस्थान पर्यंत है । यह तो दोनोंका गुणभेद न्यारा-न्यारा किया । अव इनकी व्यवस्था—न शान चारित्रके आधीन है, न चारित्र ज्ञानके आधीन है; दोनों असहायरूप हैं । यह तो मर्यादावंध है ।

अव, चौभंगीका विचार - ज्ञान गुण निमित्त, चारित्रगुण उपादानरूप-उसका विवरण -

एक तो अणुद्ध निमित्त, अगुद्ध उपादान दूसरा अशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान: तीसरा शुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान: चीथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान: उसका विदरण—सूहमहिष्ट देवर एक समयकी अवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्चयहए मिथ्या:व-

सम्पद्दवकी वात नहीं चलाना । किसी समय जीवकी अवस्या इस प्रकार होती है कि जानहर जान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय अजानहर जान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय अजानहर जान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय अजानहर जान, संक्षेप्र चारित्र । जिस समय अजानहर जान, संक्षेप्र चारित्र । जिस समय अजानहर गीत सानकी, संक्षेप्र चारित्र । जिस समय अजानहर गीत जानकी संक्षेप्र चारित्र , उस समय अगुद्ध विभिन्त, शुद्ध उपदिनि । किसी समय जानहर जान, विशुद्ध चारित्र, उस समय अगुद्ध निमिन्त, शुद्ध उपदिनि । किसी समय जानहर जान, विशुद्ध चारित्र, उस समय शुद्ध निमिन्त, शुद्ध उपदिनि । किसी समय जानहर जान, विशुद्ध चारित्र, उस समय शुद्ध निमिन्त, शुद्ध उपदिनि । किसी समय जानहर जान, विशुद्ध चारित्र, उस समय शुद्ध निमिन्त, शुद्ध उपदिनि । किसी समय जानहर जान, विशुद्ध चारित्र । उस प्रमय शुद्ध निमिन्त, शुद्ध उपदिनि । जानकी शुद्धता कही जाय, विमुद्ध प्रमानकी शुद्धता कही जाय। अञ्चलका विवार सनी मानकी अगुद्धता वही जाय, संक्षेप्र चारित्रकी अगुद्धता कही जाय। अवक्षेप्र विचार सनी —

💬 मार्गिष्यास्य अवस्थामें किसी समय जीवका शानगुण जानरूप होता है तय यया जानताः है ? ऐसा जानता है कि-लक्ष्मी, पुत्र, कलत इत्यादि मुससे न्यारे हैं, प्रत्यसप्रमाण; मैं महर्रेगा।ये यहाँ ही रहेंगे—ऐसा जानता है। अथवा ये जायेंगे, मैं रहूँगा, किसो काल इनसे मेरा एक दिन नियोग है ऐसा जानपना मिय्यादृष्टिको होता है सो तो पढ़ता कहीं जाय, परन्तु सम्यक्-गुढता नहीं, गमित गुढता; जब वस्तुका स्यरूप जाने तब सम्यक्षुद्धता; वह प्रनियभेदके विना नहीं होती; परन्तु गीभत गुढता सो भी अकाम-निर्जरा है। उसी जीवको किसी समय शानगुण अजानरूप है गहलरूप, उससे केवल वंघ है। इसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्थामें किसी समय पारित्रगुण विशुद्धस्य है, इसलिये चारित्रावरण वर्म मन्द है, उस मन्दतासे निजेरा है। किसी समय पारित्रगुण संब्लेश-रूप है, इसलिये केवल तीयवंध है। इस प्रकार मिच्या वयस्यामें जिस समय जानरूप ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित है उस समय निजरा है। जिस समय अजानरूप ज्ञान है, संबक्तेशरूप चारित्र है, उस समय वंग है। उसमें विशेष इतना कि अल्प निजरा बहुत वंध, इसलिये मिट्यात्व अवस्थामें केवल वंध कहा; अत्यकी अपेक्षा। जैसे किसी पुरुषको नका योड़ा टोटा बहुत, उस पुरुषको होटावाला ही कहा जाय। परन्तु बंध-निजराके विना जीव किसी अवस्तामें नहीं है। दृष्टान्त यह कि-विसुद्धताने निकरा त होती तो एकेन्द्रिय जीव निगोद लवस्यासे व्यवहारराग्निमें किसके वल लाउा ? वहाँ तो ज्ञानगुण अजानस्य गहलस्य है-अबुद्धस्य है, इसलिये ज्ञानगुणका तो बन

ाहीं है। विशुद्धरूप चारित्रके बलसे जीव व्यवहारराशिमें चढ़ता है, जीवद्रव्यमें क्षायकी मन्दता होती है उससे निर्जरा होती है। उसी मन्दताके प्रमाणमें शुद्धता जानना। अब और भी विस्तार सुनोः—

जानपना ज्ञानका और विशुद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गानुसारी हैं, इसलिये दोनोंमें विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि गिमत शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। इन दोनों गुणोंकी गिमत शुद्धता जबतक ग्रन्थिभेद न हो तबतक मोक्षमार्ग नहीं साधती; परन्तु ऊर्व्वताको करे, अवश्य करे ही। इन दोनों गुणोंकी गिमत शुद्धता जब साधती; परन्तु ऊर्व्वताको करे, अवश्य करे ही। इन दोनों गुणोंकी गिमत शुद्धता जब ग्रन्थिभेद होता है तब इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुण धाराप्रवाहरूपसे ग्रिथमेद होता है तब इन दोनोंकी शुद्धतासे ज्ञानगुण निर्मल होता है, चारित्रगुणकी मोक्षमार्गको चलते हैं; ज्ञानगुणकी शुद्धतासे ज्ञानगुण निर्मल होता है, चारित्रगुणकी शुद्धतासे चारित्रगुण निर्मल होता है। वह केवलज्ञानका अंकुर, वह यथाख्यातचारित्र-का अंकुर।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—तुमने कहा कि—ज्ञानका जानपना और चारित्रकी विशुद्धता—दोनोंसे निर्जरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निर्जरा, यह हमने माना; चारित्रकी विशुद्धतासे निर्जरा कैसे ? यह हम नहीं समझे । उसका समाधानः—

सुन भैया ! विशुद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथास्थातका अंश है; इसिलये विशुद्धतामें शुद्धता आयी । वह प्रश्नकार वोला — तुमने विशुद्धतासे
निर्जरा कही हम कहते हैं कि विशुद्धतासे निर्जरा नहीं है, शुभवंध है । उसका समाधान: — सुन भैया ! यह तो तू सच्चा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे अशुभवन्ध, यह
तो हमने भी माना, परन्तु और भेद इसमें है सो सुन — अशुभपद्धति अधोगतिका परिणमन है, शुभपद्धति उर्ध्वगतिका परिणमन है; इसिलये अधोरूप संसार और उर्ध्वरूप
मोक्षस्थान पकड़ (स्वीकार कर), शुद्धता उसमें आयी मान, मान, इसमें धोखा नहीं
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु ग्रन्थिभेद बिना शुद्धताका जोर नहीं
चलता है न ? जैसे — कोई पुरुष नदीमें डुवकी मारे, फिर जब उछले तब देवयोगसे
उस पुरुषके उपर नौका आ जाये तो यद्यपि वह तराक पुरुष है तथापि किस भौति
निकले ? उसका जोर नहीं चलता; वहुत कलवल करे परन्तु कुछ वश नहीं चलता;
उसीप्रकार विशुद्धताकी भी उर्ध्वता जाननी । इसिलये गिमतशुद्धता कही है । वह
गिमतशुद्धता ग्रन्थिभेद होनेपर मोक्षमार्गको चली; अपने स्वभावसे वर्द्धमानरूप हुई तब

पूर्ण यथाल्यात प्रगट कहा गया। विश्वद्धता की जो अर्घ्वता वही उसकी शुद्धता।

## निमित्त-उपादान श्रदाशुद्दरूप विचार-

अब पर्यापायिककी चौभंगी मुनी—(१) एक हो बच्च कबनी, कींत की अज्ञानी; वहाँ तो निमित्त भी अबुढ, उपादान मी बच्छ। (२ १ इस्सी बच्च बद्ध मी, श्रोता ज्ञानी; वहाँ निमित्त अबुढ और उपादान हुए। (३) होन्या बच्च कींत, कींटा अज्ञानी; वहाँ निमित्त शुढ, उपादान अबुढ़। (४) होन्य बच्च कर्न केंद्र की कींत्र की वहाँ तो निमित्त भी शुढ, उपादान मी बुढ़। वह व्यक्तिककी कींकिंग किंद्र की ।

इति निमित्त-उपादान मुदाबुद्दस्य दिशार वहरिता ।



| व्यानक्रम (अवतरण-स                                                                            | <b>計)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ट           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (अवतरण-र                                                                                      | चा )<br>हेवं धमं किंदिक क्रिक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ० <b>८</b> ३१   |
| पद्यानुकम (अवतार                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116 20          |
| 98                                                                                            | देवं धमं<br>धसामा रको<br>भाजगद्धात्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~ <b>8</b> 8.6. |
| कुच्छिय                                                                                       | क्षामिं स्लो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>        |
| म अ १५२ जिल्ला                                                                                | Him The state of t | ્રાં કુરૂ ર     |
| २०० क्राण्डास                                                                                 | माजगद्धा गर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.43            |
| गादिहकारन्त                                                                                   | द्व के प्रमासि एको प्रमासि एको नाजा हात्री ने सर्वेषां के अपेप चित्रपट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ate the second  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| निज्ञति सहस्राणि                                                                              | ाज सम्<br>अपिउ चिनियर<br>अपिउ चिनियर<br>भामा किल कोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| निजान अल्ला                                                                                   | क्रिक कोडिप कि हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| निकारिय नोचनार्थे<br>तुबस्य नोचनार्थे                                                         | माम किल को अप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 366             |
| अरहती महादेवी आ ३३३                                                                           | स्त्राम् नायाः र्वे केलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| पद ग्र                                                                                        | मा जाया विल्ली पुरुषगिष्टि जिल्ला चिल्ली पुरुषगिष्टि जिल्ला चिल्ली पुरुषगिष्टि जिल्ला जासा जासा जासा जासा जासा जासा जासा जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 FIFTE 13     |
| आज्ञामानि समुद्भव                                                                             | के जिल्हा महिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SH STATE        |
| आज्ञामार्गः प्रतिप्राणि                                                                       | विल्ला विल्ला अस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 75 75 75     |
| Alsum 6 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                  | 在市下 1500 元 元 元 元 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$16.00 m       |
| इच्छानिरोद्याताः १८२                                                                          | जस जिस्मिहिंग्हर्ण जिस्सि जि जिस्सि जिस्सि जिस्सि जिस्सि जिस्सि जिस्सि जिस्सि जिस्सि जिस्सि ज | diente lista    |
| इन्छानराष्ट्रणा त्रायती हतस्ततम् त्रायती स्ताप्तानस्य                                         | ्रिक्ति वेसारिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७९             |
| इतास्तिम् त्रायती । इतास्तिम् मित्रमानस्य । इतास्तिम् केवल भक्तिप्रमानस्य । इतास्तिम् विवास्य | जह जाय स्वसारसो<br>जह जाय स्वसारसो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . २५१           |
| इंग्रं मिक्तः कार्यः                                                                          | ्राह्मणजो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37              |
| 930                                                                                           | १ । जन्माया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · 在 法 方複包       |
| एकत्वे नियतस्य १३५                                                                            | श्री जीवाजीवादीना तत्त्वार्थी<br>श्री जीवाजीवादीना तत्त्वार्थी<br>श्री जे दिसणिस महा जाणे<br>श्री जे दसणिस महा जाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 首节 经产品的         |
| एकी ग्रामिषु राजते २१                                                                         | ने निर्णाला धराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 品語 语形义          |
| ्राचितानिरोधा व्याप                                                                           | १८   न्या गारा जाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - all the 117   |
| क्रासं रूव                                                                                    | ४२   अंगाल महा पाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000年前市市        |
| किंग तिल                                                                                      | 0,66   20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | `C              |
| एतहाव प्रविशिषद्रव्यन्तिर<br>गर्व एवशिषद्रव्यन्तिर                                            | ११२   जे दसणे भेडा पाए<br>जे दसणे मेडा पाए<br>जे पचने हसता<br>जे पानमोहियमई<br>अवि पड़ित च तेरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | real of the     |
| मप् एवारा अ                                                                                   | १४२   जे पामाध्यिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>.</b>        |
| - निवित्रान                                                                                   | र् । अवि पहाते च ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7               |
| ర్జు त्रहोक्य प्रतिष्ठितान्                                                                   | I Seminary of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ३% नमोऽहितो अपना                                                                              | शाम तगरात संद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यं              |
|                                                                                               | · 1 5- 157 1157 1151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦.              |
| क्रिकाले महाघोरे                                                                              | २३१ जिता एकास्तर<br>१९५ जो जागदि अर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हंतं            |
|                                                                                               | १९५   जी जीगाद गर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| —भनाटकत ने क्ष                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| क्षागतायः<br>कालनेनिर्महावीरः<br>                                                             | १३९   जा प्रची वया<br>२४२   जो सुची वया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>હા</b> <     |
| कालनामगरा गर<br>निख्यन्तां स्वयमेव                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •               |
| किस्यन्त स्वरूप                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · •             |
|                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

| इ प                                   |                                               | मन्ताः ज्ञानन्यपित्रोऽपि | <b>२०७</b>                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ज्ञानिन् करमें न जातु कर्तृ 👯 📉       | Toop 7                                        | गयमांसामनं रात्री        | \$XX                        |
| णमी अरहंताणं                          | - 8                                           | मरुदेवी व नाभिद्दव       | १४२                         |
| गाः व                                 |                                               | गाणक एवं सिंही , 🐈       | <sub>.</sub> ,R <b>\</b> \$ |
| तचद्रश्नमुख्यशक्ति                    | १३९                                           | ये तु.कर्जारमारमानं      | 5,80                        |
| तिनंसगीद्यिगेमीद्वी                   | ' २६०                                         | यं जीती न च वदिती        | 160                         |
| तपसा निर्जरा च                        | २३० '                                         | यं रीवाः समुपासते        | ,११९                        |
| तं जिणमाणपर्णुण                       | १७                                            | सगजन्मनि निमित्तना       | १९६                         |
| तच्चाणेसण्कालें                       | ₹ છપ્                                         | रंपतादी जिनो नेनिः       | 1,485                       |
| तस्प्रति प्रीतिनिचुन                  | ३४३                                           | लोयम्मि रायणीत्          | 288                         |
| तथापि न निर्गल चित                    | २०८                                           | ् च                      |                             |
| ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। |                                               | वरं गाईस्य मेवाच         | १८१                         |
| दरीनमात्मविनिद्विचित                  | 354                                           | वर्णाचा वा रागमोहादयो वा | 199                         |
| द्शयन् वत्में धीराणां                 | १४२                                           | ववहारोऽभ्दरयो            | 525                         |
| दशमिमों जिति विभे                     | १४२                                           | व्यवदारनयोनानुसर्तव्यः   | ्रपर                        |
| दंसण भूमिहं बाहिए                     | २३८                                           | पृथा एकादशी प्रोक्ता     | 133.                        |
| इंस्प्रमुख् <u>चे भूमो</u> ल<br>घ     | ,, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , ,</u> | - स्म<br>सपरं याधासहियं  | 23                          |
| धम्मिम णिप्पितासी                     | १८र                                           | स्याद्वादकेयरुज्ञाने     | £45                         |
| <sup>गिर्म</sup> न प प                | • • •                                         | सप्पुरिसाणं दाणं         | 200                         |
| नाई रामी न में बीछा                   | १३९                                           | सप्पे दिट्टे पासइ        | 15.00                       |
| निन्दन्तु नीतिनपुणा                   | 80.3                                          | सप्पी इवकं स्ट           | 1.2                         |
| निर्विशेषं हि सामान्यं                | ३२६                                           | समाइष्टी जीवे            | 222                         |
| नेवं अनादिप्रसिद्ध                    | ₹₹                                            | सम्बद्धी स्थानस्         | 3,2                         |
| पद्मासन समासीन,                       | 888                                           | सम्बद्धिनेयाँ मेचा       | र्≈६                        |
| पंडिय पंडिय पंडिय                     | <b>ર</b> ુ                                    | सम्बद्ध इत्यह कर         | 255                         |
| प्राज्ञः प्राप्तसम्बद्धारहृद्यः       | १६                                            | स्रोत्रास्त्रस्थेलयेते   | 25:                         |
| गहु गुणिक्जाणिक्यो                    | <b>ξ</b> '4                                   | स्त्रम रकते स्रो         | र्≈र                        |
| •म म य र छ                            | • • • •                                       | सरस्ये सुदुन्यसौ         | 125                         |
| मबस्य पश्चिमे मागे                    | <b>\$8</b> \$                                 | स्टि हुन्देरे            | ₹≖                          |
| भाववेड मेदविज्ञानं                    | ,                                             | STATES FIRST             | 755                         |

२१० हिस्स्यस्य स्टब्स

भावपेड् भेदिवानं

-₹₹₽

[२१]

मोक्षमार्गे प्रकाशकका शुद्धि-पत्र है 3+ अशुद्ध वंकि प्रयोजनभूत जान ર્ हो રદ્દ कोर 4 हो ૭ १२ <sup>કું કુ</sup>કુષ્ઠ ૨૦ हुए तो सहिदं विषय उयाय ૭ मिथ्यात्वीकपाय अधीत् ु १८ उयाय १६ इन्द्रय . भो १२ वाण १८ है હ तरन्तु

28.

११

अंतिम.

غ.,

૪

S

રૂપ

१२

१४३

Ķ. उपाय वाण

व्यक्ति

गुप्त-

भवका

**समिवशतु** 

रन्तत्रय

सद्व

मनना द

मानना

|                                          | पंचित्र .        | मनुद                       | যুহ                           |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| २५५                                      | ٧, ```           | मनता<br>मनता               | मानता                         |
| २६०                                      | · શ્ર 🕆          | हा है हो चह                | <b>द्यो,</b> (२) <sup>५</sup> |
| 11                                       | 11               | (२)                        | ×                             |
| 780                                      | १२               | न द्वी                     | न हो,"                        |
| 250                                      | १३               | <del>प्रेसे</del>          | (३) <del>-9€</del> }          |
| 960                                      | १३               | ( i ··· (3)-               | ** * 1                        |
| <b>२</b> .७९                             | **               | जीवकी                      | - जीवकी 🐪                     |
| २८०                                      | १६               | कराया                      | क्यायी `                      |
| 318                                      | ् १६<br>१४ विकास | ं∶्। स्थण                  | सञ्चण 🖺                       |
| 316                                      | १७               | धसा                        | धसान" 🖯                       |
| 19                                       | <b>२१</b> (📆     | भारत येसा                  | चेगी                          |
| 353                                      | १९               | यपनाति                     | ंबमतीति <sup>े</sup> ं        |
| 11                                       | अंतिम            | दोता                       | ंद्रोती 📸                     |
| 388                                      | રહ               | नहीं होते                  | के नहीं दीरे                  |
|                                          |                  | 2 2 2                      | `~;;, 71                      |
|                                          | रह               | स्पपूर्ण चिहीका शुद्धिपत्र | ) * · :-:                     |
| ĸ                                        | १५               | . মহ                       | मन 📅                          |
| ۷                                        | ય                | धत                         | भुत                           |
| ٤                                        | 3                | भय                         | सर्थ                          |
| अही-अही 'तत्य' बान्द दि यही 'तत्य' पहें। |                  |                            |                               |

# श्री मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थका मूल्य कम करनेमें

# सहायता देनेवालोंकी सूची

|       |      |                                   |                              | / 1              |                      |
|-------|------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| 8000) | श्री | समाचन्दजीकी धर्मपत्नी             |                              | 57               | गंजत्वासौदा          |
| ३०१)  | श्री | दिगम्बर जैन मुमुक्षु मंडल         | इन्दौरके भाई                 | ş: <b>*</b>      | <sub>००</sub> इन्दौर |
| १५१)  | श्री | दि० <b>जे</b> न मुमुक्षु मण्डल (  | हस्तें श्री उग्रसेन वन्डी    | ) 45             | ूड्द्य <b>पुर</b>    |
| १३१)  | श्री | अम्।लक्चन्द वन्धु                 | 2 -                          | 93               | अशोकुनगर             |
| १०१)  | श्री | कस्तूरीबाई जिनवाणी प्रच           | ार फण्ड                      |                  | अश् <u>वोक्</u> तगर  |
| १०१)  | श्री | <b>दि. जैन</b> मुमुक्षु मण्डल वुर | रुन्दशहर तथा <b>देहरादून</b> | के भाइयोंकी अरसे | वुळ्त्दशहर           |
|       | (    | हस्तें श्रीःकेलाशचन्दजी )         | ĭ                            | 4 \$             | देहरादून             |
| १०१)  | श्री | किशनदेवी ( धर्मपत्नी श्रो         | पदमचन्द्जीः जंन आग           |                  | बागरा                |
| १०१)  | श्री | दिगम्बर जैन मुमुक्ष मंडल          | आरोनके भाई                   | •<br>03          | <sub>ह</sub> आरोन    |
| १०१)  | श्री | दि० जैन-मुमुक्षु मण्डल            |                              |                  | गुना                 |
| १०१)  | श्री | जवाहरलालजी                        | <u>.</u>                     |                  | ्रिविदशा             |
|       |      | घग्यकुमार वेलोकर                  |                              | , ,              | शिरपु <b>र</b>       |
| ६०४)  | फुट  | कर रकमें (सौ रुपयेसे नी           | चिकी)                        |                  |                      |
| ३०९४) | कुल  | <b>-</b><br>,                     | ,                            |                  |                      |

